मन्दिर में-

विजय वेजयन्ती

मंदिर में

हमारी वहीं के चंदी का गंभीर महत्त्वा निमार

अमाबाल का शानि की गंभीर तिः शब्दता के तीने का में भीरता हुआ आयु भी आहरी वर अहमर आवाश में पहन रहा है। इमीरां की सालामें मना तथा उपास्य भनिर में रुष्णे होरहे हैं। बतियली साधक आराधना के लिये उक्ते होते हैं और जारी मेरे बढ़ते हैं तथा हज़ारी की को खाया दक्ते शीवा चारणे में गुकतेर वर अमेर स्ट्य मक्त नमृता अर्थ आहा परिका के भावों में अभी तक्ष्मपूर्व है। भित्र की मर् से मर् वेश-श्वासे समाते हैं पर ब्मारा द्या भविर पुरने नहीं से अध्वतहै। अने कार 2 जाले लोहर दे अभी क्ले दीतक की की आजनगर उपनगर तड़ने और गलियां के वी मियर में दीये गलने के लाय यम तम समी दीपे भारत बाद उस अमाबस की बात की द्वामे आलोक हे आलो केत कर्ण पर शत मादिए में अस्त्री विकास की का यात क न पहुंची है न पहुंचेशी । तहली नहीं ते कृति लक्ष्मी-यड़ी, क्यालि और राप्तनी द्वा , रहेटें; उत्तकी **नीर**ला की क्षणा भी का पाढकारहे हैं पर निर्जी प के निर्मीय बेने इए हैं । आज दमारे ह्यूप मकि और छेम हे ओत ज़ेत तर्श है। स्मारे श्रीश नार्णों में गुन्दत्रे महरे था आ

काथ में देश कि जी शाक रामें नहीं हैं। आज अन्त्र शीका त्मरे मां के न्यूण धोने के बनाय कित राप के के के स्कृत भोते हैं। अथने शीका अनुमों की माला अपीण करते के कर बारी ते एको की माला अर्थने अति है (आत मार्ड रें में में शक्तिमही है और स्टूटन में अर्थनिती है।

मां की द्रविमां जीतिका मिक्सिका केरें इंटिन में (हते लगी दें । आतरम अजन के मुस्केंस अनिम मानन्त संकल्में और मजलभावता के स्वतने के म्हाय पत्था और मुर्ति के स्वति लगे दें (जिट्ट ले यह रमारी भावता औं की साकार पर निजीविमी भी जो कि सवा मां मुंगे समस्य दिलाती थी पर दम अत उस समीम मूर्ति की मूल कर किरीविमी हैं। अतिदिन की जाम देंगारा द्रवस भिन्ने सेस्टम्ब दें ।

मो भी इस पहिले भान्य हुई हो। क्रियम 'सुसमें है पारों में भार भान दिन व्यम 'सुसमें है पारों में भार भे पार भान दिन पत्न गया है। (तिमिक्त भन दुममें ने मंभी इसा होर ही है। हम बदल गये, हमारी मानवायं बदल गई, भिस्त पुनियों में हम हिने हैं यह दुमिया बदल गई, भिस्त पि और जिस्त मानी बार्ते हैं कि हमारी मो नेती भी नेती हैं। जे जीरों और ने दियों सभी लाल परनो-हिंसों के संगीत ने हाथ इमा कहि पारी अजन हिंहें मह नहीं बदलें हैं अभिन्न ले मानले अपरिनातिन दंश ते बात्सल्य गार बद हम ले हहारा आशीकिय और अभव दान के लिये बढ़ा (सारें।

मां अभिक्त आज तुम्हे क्रावी यो ने उनान में परिचाना है । अन हमाए महम्म ध्वा से तरे दत चालों में मुना है। तरी पर निवान मां। है । या नवा में स्मा है। में निवान मां। है। ति ना अक्षान नवा वि व्यारण कर रस्मोगन में वृद्या है और दे असन है। अपने लाइ ले मुक्तों में स्पेर से रक्ष मंगा में स्वाम कार । जो। वह भरता रून ही रहेगा । गुक्कारा.

अनाके प्रभागे उनके नातों से जिनके अप अप आर के दिव अक्ने प्रभी रित्यक्त पर अपोग्येत रोगी और अपन अंगों में परेजू राजेली। अपने रहें ने अप में वेस की नेते जार राजारी के वाले दत होगी। पर सामान भी वाले नेरे पुनी अप आमा सामल है।

रे मिलना अत्यते विकापी नीर अस्नात

कोरें । मंदी बर अपन शहन भी है कि उमी थे पत्रताने ने हलेंगे अपने आप को रम रागरिया कार्द पर,तवान अगओ, ्रा अंप्रेस शाप सामी उन्बल ७त्रमप्तें की भूष्ट्र शत्वेलाली हो । अवन्ते रेखनार सदर आक्रेत नाला कीया गर्व चेउनव हो अमोंहे, चाती पून कती है, जमा श्नुम प्रमूप आमें लाजी है और भूले उसे हम्में ने प्रेन को ने भार से २२०२७ बार्सने वर्ग दे जी है। हुम्हरूर उन्नामन गर्र स्पूर्ण के हेरी नाता है ताता मां नार्स्सा विलाने नाली क्षेत्रात्मे । आको तुकारानार "गर् स्नामस्टि । आत रीमा शारी प्रवास ने शामार्गे के सारकार में निय जलाये हैं। यस ना किए उन्जलखनाश सदानमा है हमारा मादेश्हर

### गुब्बारा!

भेरी तुम्हें तैयार बकी में आज मा स्वास रिनम लगाया है, यह के तुम्हारे टिए पर रंग विरंगे मागज़ रते हैं, रिं तिया चाहरे हो! यह रात उर्द नुम्हारे किए मेंगों की भी इ जमा हो गई, तुम कहां जाया बाहरे हो – और बहाँ, उन्न कोरे से निनों के पाद!!

ते नावा! हे गुन्वों ! मेरे उपमा हो, नो मि तुम्हों किती में में में स्थापा हो अंस की !रे-स्वा तितों भी चाह में अते हो, देग्ध हो बोने, तुम्हारी हेंती होगी, अस्वा किए को हो जावा, सन से मोने में तुम्हें नोई न सुकेगा। किए सहन वही उर्यान

ए में सिल्स्न यस्तात् भवष्य नाम

tow- sunt

### रजत जयन्ती

भार हमा ए कर्नव्य.

अग्रन देशाली आतिश दर्भे 1.9तो म इन भारी-माधुपा शहु संम्हत्वीं, प्रतिनामानगामी और मनीम मने पी में गाएर है। इस अन्य पर्दम् अपने जार में ने नाम भागात्रामा तकता पाइतहें - ( नेए में ोत्साल के आतंभ ष्ट सारी शक्तियां लगी दूर हें गु हुनुलाता जयमी और । उत्त-जयना ने ४, ४५ भारत्येष्ट्र । इस भवत् नी एफलता नहुत दुच हमा(पट्टी निर्मित्रें ।पार्द तामहानां नी सफलतारे असन सफल करलातारे तो अधिन मंशा लामेला ने ना भार अभिपटि। 2गारी समार्थ भेत अवन अवने जेत्र है अपि नेशन नेंगी पर उनने सक्त-नामे के। तेने आवश्यक हेणा है हम अमेरी तामारी ते स्वामित वरीकारोता हे लात होता हो हो। मे। लेते हमें जाना द्या उत्तर समय ते पारी व्या अवस्त्र होतं निर्मेलमा । विशेषतः हम २,३ नातीं भी जोर दणान आन्त्रस् अला चारते हैं।

ट्रें सुल्लुल के तत्त्वन वे उदर्शनोद्योगी
 अंदि अन्वश्च होती। उत्तर्भ न्या नही
 पुराम सामान राजना दिल्लामा माया
 मा अद्य तथा भी। वर्गा सामा वनाव
 ते अवगानहीं के कित्यनीतान
 तेरी लादि नामेगी। वर्गने लिये

हार अत्वेह हार का दिलाम नाहिषे अवने इस की उत्तर की अंद अवने किया? के पाणिहत की देखलाम नाहिषे। में 20 असा पा (अंधिश सम्मेलमें भी अपने का अंद कम में की अमी से निप्पी कारी नाहिषे। आन्न हार्या बुल मला अंधिमें कारी नाहिषे। अन्त हार्या बुल मला अंधिमें कारी नी दीड़ रोरा है, आनश्च कता है कि जुल के मानुक ह काने द्या ध्यादे । हमारा जातिकार्य है अग्रिंग है कि नवा निर्माण

दे कि उत्तव पा - उत्तवक देनों में नहीं -एउम्नली का अपि में स्वानका आप मार्च के भारों दिल्ली में स्वान्वली का अप -ने धन होगा आतः स्वान्वली के अपन स्वान के भी आसानी हैं जिसी नत जिसाना स्वान क्या नाम विता के अस्तिता हम् प्यानदीं नाम स्वान और पात हम् के आमन्त

हिर्रे वहालिये राजे और में जुद्ध करणा प्रवास रोगा । वे पंग्लेपा शिखत उष्ट हम उद्य भवास्त्री देशी क्रामी प्रलॉग - क्रिस भी राजा यह सर्जरे । वहालिये राम उपान्त्र विवास वेदा ती वरहेरें । वहाला मीट्स क्रामी में हैं यह यदि हा। उपायत बहुणे क्रास्ट्रा विवास अदिवाहियों के स्मूलीन विजय में जयाती.

### डायरीके पने

दीना पर स्टेशन है आरते **ही अवन्तिकों** ने (मणात निया । यह परुंचते ही रसेने विभाशल राम धारण विया। दो मिनिक पहिलेकी ट्यूनी राड्ये जलमान होति। एडवर ने साच नीतिमी पा यह उत्ते । इस गहुनु में धामायत आदमीनामन भाभा हातार एकर विद्याने लोगों के परले के संबन्ध है पर आशास्त्रामा व वेशामहों। यह अप्रित्र व । उस आशान्त्र आर्था था पत्री के बालम जो अकः रिपति व देखका जो उपर का यहरा भाग देखते हैं। जीता के भीन्ये नाराह्म दिली हो और पर अपर छान् मेंबारोग चारिये। ज़मीन ऊँची भीची और कंकरीली महोती-मास्ये प्यानी के अध्वयन में अस्ती सलका सामग्राष्ट्र कर्मा करिनरे। ज्यानि होन्स नीपर के छात्रों में शत्राका लिलाम द्वप के आकारक भावीं का दिलाम है।" या र बचा जिसे और आ के लिये ताय हो या नहीं पर विराय के लिये स्क्रींग सादव हें।

निवासी के निस्मार की विजासियां
पर्या पहुंची ।परमा मन सम्मान का मान कला-कते में भागाता है तक कथातिकी विज्ञातिकों को भी रिलाम तो जाना आर कि । करा कते की लाकियों की भाजात और दूरों की नम कथा जनारा के पर्टी पहुंची की देर थी कि वंशा पर्टियोश गत भागे हुए प्रान्था में में का रिलामा कि के बाद इस्मा और मिली है निकास क्षेत्र ग्रेस कि सी क्ष्मा

तत्वा तो उपलिये लिस्पलामा रेकी भी अस की द्वानी आते । असे हत्या भी श्र ता या अविते भी उच्यता न्या गडी के दरही औ ग्रजीक काम कर रही थी । दियु जो ते मुख्लांती ने वी छा में और मुसल्माना मिस्ट्रिको ने त्योद्यारी में भण लेगा अप कारिया । याद बते िराद विसी मुल्लिम त्यो हार बेरे देखने जांबे लो आमे ले पहिले अच्छा हजावीचे श्री भाडे जेन कार ज्या सुन्ने के लिये तेया रहण -वारित्रे द्रमाण्य गरा द्रस्थानीयम्भवी जाम अवरीनं होंगे हे युरालगानी नी नालीका 'देखने में गपा उत्तरिर्वाहरकाह्यानेन त्वास्त्रभा। 3% को वहां सङ्घादस्य अहं तेगज़ले वाले समाजी पार चित्र एउनेता ने समाजें पले के लिपे कहा अग्रेस इसक्षमका आसी उष्टादेग लाग्द मही लब्हाचा अतः में बडो से थ्यः। यहा , उनलोनो नेभी नवादा उतामुख्युन 3 चित्र गमापा ने ने में भोड़े हिनी का मेहपान था । मेरी अभी इसको पहिले<del>कारी</del> म देखाचा । भारे हिमें के बाद रेक्स एटस मुक्ते पता लगा । यहसम्बन्ध मद्र संस्थान मोना मही आया जब में भी उस नियमका पालमञ्जाता (

द्वत मार्वा में एवं काम संस्ट्रिक में के एक काम संस्ट्रिक एक्वल के किया अपने कामित सोस्त्रि में किया अपने काम सोस्त्रि में किया अपने काम सोस्त्रि में किया में किया

असमाप्र

कार्य के चरणों में कि

बापूजी के चरणों में कि

के भी तीन लाग कि

कर्मा की की ज्यानी के उपलब्ध में एक विक्रान वादी

प्रदर्शनी की अवोजना की गई थी। उस में तब प्रानों के भिन 25कार के

वर्मा पिन्सने , जेनन और तुई उत्याद के नमूने उपायन किर गए थे। एक अ

महानी भी आयोजना भी गई भी। उस में तब मानों से भेन १९ मार के सम्मान करी। पिन्तने , नेलन औ (बड़ी इत्यार से नमूने उपियत किए गए थे। एक अलमार में महातमा जी तथा देश के अन्य नेताओं से हाय का कानाहुआ पून मिलाया गया था। पर विद्रोध उन्नेवनीय भाग धानालय के कियापियों के बार्यों न्या था। पर विद्रोध उन्नेवनीय भाग धानालय के कियापियों के बार्यों न्या था। पर विद्रोध उन्नेवनीय भाग धानालय के कियापियों के बार्यों न्या था। यह में विद्यापियों हाया निर्मित एक खोरे आवाद का हुआ था जिए के अवहा के तब का पुरणे का काम धाने विद्राने का में के से विद्राने के शिव का हुआ था। अपनी नई कार्यों में नाववारी नाववार कार या था। अपनी नई कार्यों में नाववारी नाववार कार कार से लिया हुआ हुए से कार में किया थानितां से कार विद्राने कार के से प्राव के हुए थे। एक वन्युकी कारने का भी यत्न उन्हों ने कियापियों के हाथ के के हुए थे। एक वन्युकी कारने का अवहारी में कियापिया या सकत मनोर्थ में ही सकते के कार की मार से कार उन्हों ने कियापियों की हाथ के को हु थे। एक वन्युकी कारने का अवहारी में कियापिया सकत मनोर्थ में ही सकते के कार की मार से कार उन्हों ने कियापिया या सकत मनोर्थ में ही सकते की कियापिया सकत मनोर्थ में ही सकते की मार की कार उन्हों ने कियापिया सकत मनोर्थ में ही सकते की विद्यापियों की कार ही हिता कार ही ही कार ही ही ही ही कार ही ही ही कार ही सिता की मिला की ही कार ही सिता की मिला की ही कार ही सिता की मिला कार ही ही कार ही ही ही कार ही ही कार ही सिता की मीर धार ही ही कार ही ही कार ही सिता की मिला की में किया ही ही ही कार ही सिता की सिता की सिता की सिता की सिता की मीर धार ही सिता की मीर धार ही सिता की सिता की

सत्यागृह आश्रम केवल नरते के कुमारे में ना आर अप नहीं है। वहां पर अन्य को में के विशेषक तथा शिशाणी को जिनाम कर विक्रमां हैं। देश्यदून भिवासी वं. मुरेपूजी रह हाल से वहा निवास करा है हैं। प्रातः ही दोनों समयों के लिए बोलया बना लेने हैं दूही रालिये पर अग मुक्त करते हैं। आश्रम का निथार निवासी होने के इच्कुळें को 2 मास तंन होई वां साब करने की श्रिका बाधिन नीए ए जेनी होती हैं। परन् आप आज तक इस काम को डेम ले सम्बादन कर रहे हैं। वे इस काम में बड़ा आनन्द अल्लाम करते हैं।

गतवर्ष से बुनाइंड किंग्डम से सेनाक्रिशम से लेक्निक स्वनित की पुनी निस्तिड (मीराबहन) आश्रम में (स्ती हैं। जिन तम्बा मो उनका एक साल पूरा होना को यगा | और उसी दिन मीराबहन हिन्दी का उत्तम आगात करने से लिए कन्या प्रस्तुत

सम्भावना की जाती है कि जूनवरी में खुच दिनों के लिए व्यव्धिती जी। वे। उसका नाम प्रीय बहन दुन का रावा गया है। श्रद्धा की शिक्त की वह मान्तात साकार मूर्ति है। यजहाती ख्रों। हिन्दी न जानते हुट भी अस्त्री प्रतः यात्रको की ऑस्त्रायंकालीन ह तंद्या में एकामीअन ्रपारियति नहीं रही।

रक ह गुजराती नवयुवर आमाम में किवासन्तर रहे हैं। आप सूरोप खाउ की याजाकर सुके हैं। उतापका नाम श्री कासाली है। आपका नाम बिश्रोवका उल्लेखकीय है। पहिले आपने प्रमुख देन का उपनाम रानाका पिर आपने प्रचीत दिनका किया ) मेरे वहां होते हुए आपने अपनी आस्मीता क्र उसति के छरेश में नापूरी का आसीनीर नेवा नातीत दिन काउपन्त आरमा किया। जिसके जुनने की तिथि पन्दर् नवन्त्रा है। उपनामके साम सास आयरे मौनहतभी धारका किया है।

२ अन्ता हे एक अंग्रेज माईका मिस लेखा (Minhada) अपने भतीने मिं हींग (Mattogy) दे ताच आयम में व्यापीरे । पर प्रहिला आविवाहिलाई। जिमत २५ मधि हे सदन है अम जीवियों की आपस्ताकर रही हैं। विकामीं में आपका एक भावना हुआ था जीव आत्मा प्रभावशाली था। आप आपने की Passivist कहती हैं। मह लग्डन के उस समुदाय का नाम है जो महात्मा जी के मिल्किय प्रतियेच (Passin Resistance) के सिडाम के अनुसार दूसरे से मार (माने हैं पा दूसरे पर आप हाफ नहीं उहाते । इस महिना का मेरे वात एक बन अग यार कि की आप वर्च अकृबा को आश्रम में रालका वो एक दिन दिली में हहा का र या द नवम्बा के मुत्बुल घहुंचेंगी (आप अपने मतीने के ला

एक चीनी युवक जो अब रामिन मान है आना है प्राप्ति है- जिसका असबी नाम मुर्फ जातनहीं नहिले शानि निद्धेतनमें पहला था - व्हेंच माछ से जायू जी के वास आक्षम में बहता है। चीनीमाना का पुनाण पिक रहें बे अन्याम में यह कर हिन्दी आर संस्कृत कीत साहें। अबहारी भिना व कियाओं का भी आधार काता है। उस ने भेरे जाने हैं

पूर्व २० किन आ अन अन इत उति मित बत आरमा किया देश क जिलके उसने मेरे वहां होने हुए ही लगापृ किया । तमाप्रियम्स साधीते मिलका उत्त ने निमा मंत्रका जाय किया

असती ग्रास्तु गमय मृत्यो म अस्त गमय, तमहो मा जीति व निय

विस तमय में उत् युवक ने

लापु भी दे नहीं में -

प्रमण मानाऔं कर्मणा सत्मपालन का ब्राधारण निया | इक परिका पर सुन्दर शबों में पुलेल में इस व्रत को लिवक उसने नीचे अपने हस्ताकार किए और साक्षी के तोए पर महास्मा जी ने भी अपने हस्ताक्षार किए। वापू जी का किए अपने अगमें जनवरी मास में इसे हिन्दी शीतने के लिए गुरु कुल भेजेंगे

आन्त्रम का विष्यालय उन का मुख्यकार्य नहीं है। बर तो देवल आयम के कार्य दलाओं के बच्चों की शिशा है लिए सलहा है। लेकिन विस्तालय में पढ़ने वाले उन बड़ों का भीअधिकांक मुम्य बर्बी चलाने तथा अपनी अन्य किवार्ग की तीर्बाने में लगता है। आग्रम में जितने व्यक्ति हैं रहते हैं उनके कार्य (मेटिकारिक) दी भागों में कितक है। i. यंग्रहिष्डया ,गुनराती नवजीवन, हिसी नवजीवम से (तम्यादन तथा पुनन्य में मुख व्यक्तिन में दुर्हें। लेकिन यह भी उन का पुषाम कार्य नहीं कहा जासकता | आजू म बातियों का अधिकंत्रा तमन ब्यु औएन की जिला व कियाओं का निकास, संगठन और संवालन में लगता है। अविका भारतीय नलीतंत्र का दफ्त यहीं पर्हे । इस के श्रा ही भी देश की लबू संखाओं का संचालन होता है। नए बरावे, विद्यांतय ्युनामाने के क्रेंक्न नए मए यंत्रों के अमिविष्मार में प्रयप्ति संस्था रिमाण्डाने हुए हैं। अभी शलाही में बम्बई के एक मिल मालिक ने एक नए प्रकारना न्यानी महातमा जी के पात भेजा है। इस ते नाम पांच शुना सूत कातने का दाबा किया जाना है । वहां ने निशेषक्ष इस पर्यामी साम बरहे हैं। देखें न्या पिकाम निकारता है। महात्माप्नी इनने से ही सल्ह होने वाले नहीं हैं। नई किए के चर्के के आविष्कार के निमत्त ने जर्मनी औं अमेरिका के को को वैसानिकों से पन धावराय असी हैं। इसी प्रकाय ज़दूर की सत्ताकते के जिह जितने अन्य साधन और उपाय हैं उन सब दे आविष्कृत करने और उन हो लाम अपने बंद हातत प्रवत्न हो रहा है। ठवाह्रवाम विकान, बन्नी, मूनके पान काले के नई नई निष्यों कि सोची जारही हैं। इसकी असिम औ विक्रिका एकलमा में नाजे रत्ती भए भी सब्देह नहीं हैं।

यह तो में उत्पर ही कर आया हूं विश्वासम की सारी जमीत पर सड़कों को खोड़ कर क्या गर ही क्या सड़ार ही है किनमाच काताबास का आंगन भी दस से नहीं नच सका है। उसमें भी बार्स मासी करेब क्या के अंचे २ बीचे भूम रहे हैं। महा-ट्याजी आपना सारा समय दही को अवकी किए हुए हैं। देश के

अन्य राजनै तिस विषयों प

महिमोर् अनि बात करेता अलकी जात ते जुन नेते हैं । लेकिनमते उत्तर रेते हैं अति म दिन वस्पी दिकाते हैं। रात के की जबकारी रमप्र अपने होंगे तो (बहु के ही आते होंगे। उन केपाम प्रतिपन आस्वारों कादा बगजातार । युक्त में में आते हैं वैसे ही बिना खोल बोरी में भर विष् जाते हैं। दुवा अरबवार आश्रम के अन्य भिवासी पहते हैं। बापू जी मीन करते करते केवल पद्धानिनट के लिए दो तीन अख़नाकों के सरति नजरमे रेलजराते हैं। हिन् मुसलिम समस्या , जीतीका आंदोलन तथा देता के अन्य आब्दो लनों में कोशिमामानहीं लेते । महात्माणी की तमावता का एक ऑए प्रजन्ममा उदाह्यायह है कि उन्हों ने अपने क्षिण और दूर के तन सम्बन्धियों की भी इसीकाम में लगारला है। महात्मा जी दे नार तहते हैं। उनमें से लब है बडे श्रीयत रिरालाल गांधी लुतेत्र म्य से आपार महते हैं मिना उन के हो लड़के (मछला जीके पोते) इही काम में लगे ए हैं। बीरो भार्य मानत्य क्ष्मा देखारा के तरिक्र कार्य के विकास कार्य हैं। इक्सीमा कार्य करिया के कि करिया के कि मिकिनकिकार्वाकार में जारिए हैं। स्टूनिक महत्त्वपनी ने जात करने के क्यायानि महाता जी के चर्चे भार्ति जो त्वयमेव आन्यममें रहते हैं। तीव क्रिक्याक प्रमेर । उनमें सेश्रीयन मगननात -चार्का संच के सर्व स्विटि । दूरो भाईकाम सास पर अन्यम के उन का भार है। तीसो भार ना शाय कादात (यह के कार्यालय में जाम करते हैं ( इन बीगों कार्यकारियों के लड़के भी हारा की विकास कियाओं हें लगे दह हैं। एक बार महामाजी ने बाव काले 🚒 र मुनाना दिश क्रिक्न वार्ता ते मेर्पात अतावास आवा है। मेरी ता अब यही इस देन है में जिल मा अप्निक अस के लिए काम कामा जाता दूं अनी ही भेरा विश्वास भीर अन्तर अधिकाधिका बहुता जाता है। जैने उन से विनयपूर्वक प्रकारि आपने आत्राम में दिया रहते हैं जी ब्यू विवयत कार हुआ है उस से क्या आप को सम्मेख हैं १ डम्हों में क्रिंग जात जाती से बिस्तान और हुकता सुध्य वाणी सेवह। कि "इत में आत्रातीत सम्बता पात्र हुन हैं। क्षीग अभी इस बी कार्य शामता, उप को जिता महत्व और इस वर्ष भी सम्बता के नहीं सम्म्य सके हैं। जी कार्य हुन हैं महत्त्व की नींबक्क समान आहें ही ओपना है। हो किन उसकी वेस स्थितका उपयोगी होने में हुन्दे ज्वाभी सन्दर्भ ही है | बहु समय जन्मी आने माला है जब कि लोग हास्की उपयोगिता को अनुभवकार्ये दृष्ट इसे सम्भावतः अपनाएंगे (मार्अपने जीवन कार्अंग भावीकार्य क्रम – कानुराकांग्रेस के समय अही वे निष्याय किया था कि से 20सि म्बा किर्य लक् अव महावायक अहाते ले बाह्र नहीं विक्रोंगे। इसके अद्भार दिसम्बा माम में आक्रम है बलेंगे। यहाँ है बलबा बर्ध के लत्याग्रहानम में विज्ञाम करने आसाम कांग्रेस के किए गोहरी जायेंगे (बहा से बॉर का गत वर्ष की उतिसाओं को पूरा बार्ट हुए गुल्सुल की कातजयनी में लिकालिय हो के कि उतायाहुकार । अमेर में नहां जाने का भी ने विचाय नहें हैं। प्रयर अभी अनि वियत है। देश उनको शामि और स्वास्य वे जिसने किदेश के ज्यस्यागमें तहायक हे स्में।

अधिक संचल, रेशा ते अपाद स्था मिर इमेर्ने किरोई धिवन भानों भी मालान्या भों ही रायमें पने ही पने हाल जायारी ? इन शब्दें में कितनी असस्य नेदना और बहुणा का हुमुङ वंधा हुँ दिते हुद्धे सन्द्रगया या वतानहीं मलानि ३भारे । रतशने में निश्व निजवी-वीरनी पर माला उगाबिए ज्विन्छ में निस्के मते में प अतीम असरापानस्या विषी हुई हैं। ने। की AZQL O ऑं ज भी पुत लिपों में असा हुआहे जिसके बितामी दे(ira 3mA 3m2 २भड़) बरमा होगा भएमें भी बादताः संसाद अवने संदय भी उछ जार हो तो अन्य **आनाम आगी न यहे** शग्री (हानल भाजा अवीग का व्यवस्था है वह वह वह रहा है कि रिला २ ना अपने ओन भी नात नह रहे से ने भी अभी नहीं जब यह विद्यास पूरेशा दूर हो जाप ओमल रेगोप । चार पर तीवान ने सीवारी वैसी गा तब बाल सूर्व की बिएने निसंग्नारिका वं भी है। मल्लारभी बेल मार्रे हैं। स्पर च्छारित चारियों पा, अपने मुम्मन से अमुंत्मन निर्मि भार आने बाली सतीत हेग्दरी है। जल व्याती है अभी जनार भाग मनुर रास्य भागीय भीष्रताते पेलाखेनाजारहारै । न्ना अव नर ममाने अनुरे जित नीमा । वजा उससे वि-गहीं भारेंगे १ तो लीर चल्ं, पर व्यासकार पुरमानहीं रायबती १ पर नियुर्ता में एन भागपे तो व्यानहोंगे १ अभी तो गांबों के यतन आशारि, एव मानी आगय भी रेवनहें श्रा सम्राप नाजी है । अंचिनाय चना रोताङ्म यही मस्तों के लिये (समस्यगारें। मार्डे उसकार उत्तम तक कोई बली भीगठी · बिएके मले में c~ मली नमा नोलाम नहीं और चले मोरे हैं। मालामुची है, प उत्त्यं ऋतं , किस नी हो, अपनाजाने बुद्ध अम्परी है कि ब्या अमी विकार १ कारिजात सुभूमों से अधिकार को रहे पति तर पर् कु।िला ,नान कल्यमा से उनियन कमतीप (लोकी माला से अधिक नर्म्सल, सरक माला ने अधिक उज्जल, भाकाशास्त्रित भवामाना पंक्ति है की माला से अ-िपव तमीब , गंगाबी लखींघों नी माला

वें जयती.

### गगनाङ्गण में

---10(D)p+-

विलाड़ी ना आदर्शः अगद्रक क्षिलाड़ी देव रे न जा तमारी लिल उस आदश की देखा की भी पूर्व है १ जिल का आदर्श बना है १ बना पर ऑप्रप के अनुसार अनेन भीवना को सा जलते रें १ का अभी में ते वी ना उत्तर की छम प्रथ के तिष्ठ शब्द देने अंद दे का उठ्य अमर्थि विल या । वलाड़ी देंते १ शिलम वर्ते व्यवस्ति पूरते तमलाडी की ज्याच्याक्रतिहै! " पर वसः अव मुद्दे बच्चां भाति हो , तुषत्री ते, पे द्या । यर वार्जी तृषारि द्यापर ही कुछ से किलो गडी अता । तुम मं मेड्र ए खिला भी हो , दम मही अखड़ात बिलाडिये को भी नाम दिलते अते नुमा अलार भी खुब है । दमारा दम उलुङ जाता है हो पर कारते हैं और तनलाई मी की फिलावा नहीं जलते , अपम मं भगड़ते हैं ,गाली गलीज गारपीर ब्लोते हैं नीर विली की नहीं गानता। पुम लिलों निक्सा है , इम उनाड़ी हैं । असड्लना **टी फ़र्ने हैं** । नालेपां क्यों बजाते ही ,पह ता जीतो नाली ना धर्म नहीं १ तुमारा धर्म तो है स्मारो परि होन्यता । छास्पे लोजवा, मस्त्रते भागे तो नहीं ,होचे ता नहीं धारंपली ते नहीं भी ,मित बिलेगे अएफा ले लेते के, गर् ग्राम् एरी वे लेलमा तीलों में श्रेष्ट एक म एक दिन दमारी औत होती अन्तरहोती । वदा कुल के रिवलाड़ी उपमूक्त पश्चियों पायवात देंगे '( अवायह तमामेंगे कि परामक तें हला में भी आतादहें, माराबाबर शामि हेत की गामकी मलावी गाल चलते में भी मार्ग है।

गार**ण सन्मित्र ना संदेश**ः ग्रहनुत बाशिद् प्रदेश मिरार है (सर्ध्य कि भगतपा (पानीव शास्त्र विभाग के मंत्री वांनू में श्रदत्ती में ह हो मिलते गपाचा । जुत उद्ध्यात बीत के अज्ञाभ जाता के एएप १वी ) नेजपाती न्द्र संचालक महादय ने उनसे छलेन लिये वंदेश मांगा । आयो ऋत ६ व वस्तवारियो को मेरी ओर हे जा देगा वि अति गता ले का आभवारे तक व्यापाम किया करें। व्राप्ती नातपर कि अनेक अल नारी भार भारत ना पारापण हो । अतप्रते नहा कि मेरी एक्ताते में वापिता परे अपिक अल नारी नेपिनिये गामात्त प्रवती हे चाहिये। 3 पने इल्डाने में अपनी मिलती तथा महाभात वंदेन ने लाभ महाभात शिरी अद्यम ने नतापा था। लिशनत संदेशा अविते देता मात्र लियाचा वर्रा जेतर जात पा लाते का भार बा बह मही लागे । अतः 24 अपने वाहनों ने लामने उस मीरीयक लंदेरो की जो भी दवात द लामा चाहते 7% जर्प उन्मदि (थिये 🗠 २म अत्येत पाहन्ये ना धनात नापू और नी अयाभी ने अनुस् पर होते वाली व्यक्ति प्रदर्शनी को उते र भी बना नाहते हैं। पर की परिताप नो वा गाँ कि नहां वार्व की इंज के मिनाम हमारा प्रम और उपकृत्य ना नहीं द्यापा नहां वाप्रवान पम दियों ाप्पार्भी जाव अत्रेज्ञां (साणत्र प्रवादी विसामके पं जितरी वर्ष सके बमाम की और पता भी म निया नाम । ज्या मा हमारे लिपे लज्जानी नातमी है। रस नार असन पा अवसीनी होती । हत्ते पता काला व्याहित वित्युद्रस्तिते वह अधिवांस्कात टमारी ढल निर्मित्वलानी हे भी हो।म-मानी मानुन के साचा र अन्यनाम ने नमनो ञ्च (नेभणि न्हाने न्दी न्द्रार्गेशन्ति से

दूसरे छोरपर पहाड ने जिनाह के लोग वस्ते हैं उठना यह स्वभाव बताबा माता है कि कारी ने मा बामार्गिकों कंत्रीका हैं। या तो इस द्वारण या पूरार चोर पर नर होंगे। पा भागवान अहते द सन्दों में शुक जिमार के भाग में नहीं है अधिमुकी न के मार्ग में हैं। हमारी र स्थायन म्मार्थ एसी रीहै। इसने अमराने (लेप दूरतन नाम की शेर्ररतनति है। दिवाली के अताए पा गत वर्त की इस यह होते नाली होती की दावन्त आकृति से अनुभाविकाम मास्यती है । निमाल वर्त नार्त एकाम । नेपें भी लिल को स्थान मही १ रेमा माना था। बनो यस अपनी लेना । वेद्यम्मेलां का स्वागद्याणारे। पारे तियाले मान लिये श्री मिली वानाहरते। इ भा तो अन्न ती नार देशी लिली ना नि खानी। रे । पला अराजी रामका था इससे रन्या नारी किता जास-दार्गेह कि, हमाया स्नाम

अपना मत तनारे : , मुत्ते दर्भन आतेर अंदिन दिते विम्ह दुले मानी पता नवा है ? अन्म अनाना मत अपार्ट जिसांको हम कर ११ दिशासी दिशा की जीएन जाने है। दमारी वोशान तमारे रहें। राहने का हम, हमा कार वात के तरिके सन परिभागपर यहां तवा कि जातकों का चालाभी

भा तो हार्जका मरम होगा का सर्वका हुई। रोजा वित्रा ३५ लिगान की बहुता के

नोई रलामरे

चो ते ति प्रमहा ना है। दूसर के मूका को उलामा वार् वे । मुख्युल में आदियाल में उप मतिया है की पातेर या भान यल रमारिखनार्वे उत्ती क्षेत्र भागतं नी े । माती प स स्वरंत अने भारतीय कार्या का न्त्रीतमा क्यों है श्री हो यहां दी लातर (मार्थी शेरा अमृती हो २शामना नद्यमान कि म भातीय समाता अंते भातीय होस्त्रति अन्य पहें। उद्या नारान्द्रताहेन्द्र परिनम्भी प्राथितम दोनां का पा समाम स्थान के अमे पे तेना पत्र आतिकुल लाते विकासना मा आलंडान भी तोन होना जारिक कि कियारिए का मार्थिय प्रकार के विषय तमीन भागित मापता की निर्मा नेता नवा-ला में हमारा कुल एकरें 'छा हम' लम्मा त्त्वाम तानमा नामिति । के काममा 4)) विकास देवा में अपने के कि में चली आहीर -नई दमार हे स्वाही नेरें। क्रि यरी, रासरेक्सी के क्रिक्साला बाक्स अथ रवंदेश के ले दय की नहीं प्रापति इसके उल्ला से तारें इस उन्नीलश का धामना ऋंत है लिए (वड़ा होना सा. । हेरे जो कार आ की भारत की दूर्त रूप देने के (लोचे अभागवाहरी धारिमात् जुलमें जी उत्तान के तार जना के अवसार श्रीत अवसी महम कोंगे । हम, अम विद्यार के mann ष उतनी हेंवा कोला, उमनी गामाना का अने ( मर्वाधिक उने दे त्यामन । १था अतने उद्द पर्वन मानक जिल्ले कार में अग्रम के असे असे की कियार रेहें हैं स्मर्काद अ मादर अभिग्यन

करतेरे । उन्होंने भागी बलमं नियों के िलेप जरु ताहा बार्ज लाप, कर दिका है। उल न्त मामास्वय आण्ये न्यारणरुभा और भुमालाम साम्य हुआ उससे न्याई रूनका सक्ताम । काप्न कालमें शिक्रलवंपुक्री में अपने अपा ही वे गये काम की प्रापिया और पूर्ण (व्येषा सगहभी का तीर हो। परस्म उत्ताम नेष्ठते बाउते २ अर्थने बार् नर्याते है रिने बर्फ का जीवन प्रकार अपनार्स से भी शिष्विल रहा (दुलमंभी मराश्ष भी अगर के खन्माकार क्रेम नाता अन्त-वार् आजनात वे ने ने मत्ता राज्य प्रवा परमा द्वा । अभाजान काप्यंत्रल में र जाता स्थान वर्तनाम आके लागेना पत उत्ता अमन्ति रहा। एक प्राप्तिन जात के शिष्राणलाय में राजामी तिक भाविता अन्य भावी से खारा रोका रकामानिव है। प्र उस साल रसवी भागानाम होगाई है। दम उसनातनी क्लीका कार्रे हैं कि पर कुल में भी कार्राष नहीं है व्योगित दुलामा ने बेबल अराबियालयम् अधिकोश्चानियाभिके के रवेपको की सपीनपूर्व है। अन्त्रे ते अला मुल मंत्री अंघरे बात भे-इस नाताने अब अमाति वार नार्मावाले - सब नगरण कन्दर वार के दूर स्त्रों अते ्रे वे समल्याहरीं। तम रम राम्लाल भर् विनाम त्यम से मुलामंत्री महोदम मा अम्पर् रेमेह।

अविष्य नारात े आपता नाम में भी नेते ग हो मा सनदे दिलाम उस बात वा उत्रहेश की पेक कार्यहें है। सर्य स कार उम्मानी के जाम उपया अंगुलीपर (मेर्नेलें । इस संबंध में भविषयं नाराश नामा नह भारत न्त्र नाम है। रहा स्वाय धार्म जानस्य नाएकी कालाभी तह जनहीं। या अना था की दो रिष्में (तान्त्र करा जातकतारे कि भाले दुल मंभी वर्तिय उप्नुलमंभी ही जुरत संभवेद्येंगे । दम अप्रेम अनुमाननीत चाई प्र पाह को के निश्वास नात के लिये कहिंत का भारम मरी करते। भोगेनी बाराज्य — दलमें भोगेनी बराएय अिरिताभिकारियकारियक, वद्तानारहारे ) योगेनी न्हा आधारान्हामा उरु पर्युत्प संपादमनामा स्वयनाम्हे। पादलकेनामाः लागन्ते अंग्रेनी निक्तिरिक्ती हे मासूत्र व्हाला नाभी उचित तरी नहर आसनाता अंग्रेजी के एक द्वाराकों के निता ज्योग किय किसी नाम्यन्य होता मुहमितिक. लाग देनोति (लीप अचितारी कराजा सकता । कहां तो पता के प्रेमिशियो ों (लाने जाते थे करां अवसर्वन निरा-(क्रुणां, ध्रू थतारीं नाम हत्र रेजी की क्षेजाते हैं कि हो बर दिन्या जनिक मा देवदत्ता में शि.शा श्रीहाकरा मी ही लाइ मित थे कि आप अपने इसमा पर बर् हिन्दी में रंगनाई से ।नाता म उतने म रो मिये। यद ने ई आपनी लिलने नाला नहीं फिलमाती लाइप ते (लामेंद्र पा मिलमेंदिना) ।"

### खुशी क्यों मनावं

मान कस खुरी ने दिन में एक नार मंगी रे स्वाद देवी अंदि आहं को में अंदर आहं को मंदर्य देवी अंदि आहं को में अंदर आहं को नाम महिर स्वाद को रे अंदर आहं के अंदर आहं को मान महिर स्वाद को रे अंदर आहं को मान महिर स्वाद को अंदर आहं को अंदर आहं को अंदर आहं को अंदर से अंदर आहं को अंदर आहं को अंदर से अंदर

सुनते हैं- आजने दिन हमारे पुराना अपने अनम ने अन नी प्रहानी निया नहीं में - सुनते हैं- अगजने दिन हमारे देश का अपने स्थितिक स्थार वहुंड अम्म बार अपनी पुजा से पहला काज रस पहले मह सम संस्थे हैं; परमा आज रस पहले उस अतीतनो पार नहीं से ज्याने प्राचीन जान ने दिना लोग अपने प्राचीन जीम को पर नहीं आह आह अमह मुं

> तो भिर् बना हम लेक सबी -जीन शब को ही समा रहे हैं, स्टब्स सम्बद्धार कहे २ तमे जड़ बद

उद्ये बुनेर भा रज्ञाता वर्णते का मत्न कर देरे हैं - खुर्र कामज के भूतो वर्रस्तराज्ञात

लय वहें राज्यम्य का प्रान्तात क स्टारी ता मूल बनाने का मल कराहे हैं। नहीं, दर्ग स्वा का हो हम किसी प्रकार का स्था एक स कारी का नहीं है। उमारे उमाज के दस सम्मीय (का विदेश्य बुद्ध कीर ही है। उमाज का मह उस्से उमाने के स्वारा कारों के लिये नहीं है उमाज रमलें में स्वाप्त के के लिये ही देश देहें हैं, समाज वर्ध मार्स क स्थाप पेर क्या रमलें के लियेही रम उमास स्थाप क्या

मूर्य संस्य समावती कि उम्मू के दिन सम उम्मितानि ने लोगो की प्रसमता जा प्राप्तान नहीं रहता। द्वारा में रेखती हैं जिस के समावतें, अच्छा मोजन नव्य-ते हैं, नचे नका पहिनते हैं। संस्थर है।। चे सम प्रसम तो के जिस्हें हैं-

मारण ये सम असमात में विष्ट उम लोगों के लिये हैं के साध्याण अन्यक्ष में वें १ हम लोग अम्मियारण दशामें दें दानी जाभी हमारे रोने का अमिश्राय हं सम होती है उमें द काम व हमारी हैं सी रोने की जियेश भी अभिय क सार्याण नम होती है। अन्न हमारी प्रथान प्रदेश अन्यक्ष से वी वें की भिरती अस्त्रोम अन्यस्त्या दनमं दोने के लिये उम की दस दुकी नी सहस्त्री अद्रती उनस्त का उनसा उनसा उत्तुल पत स्टामद्रता था। तिन स्सीय-बाद और ती है। इम लोगला मद्र बनत अप्त और ती है। इम लोगला मद्र बनत अप्त और ती है। इम लोगला मद्र बनत अप्ता अम्म की महत्त प्रतिति हैं।

दुर्गाण भारती मुनाबिल होदरा है। टम लोग दम्ब समय दस मुनाबिल होदरा है। दम लोग दम्ब समय दस मुनाबिलों, दस्य वही छोद में, सबसे अमे ये म्हाल उमन उमीय बमर रमलोग पिएडमेंटें! तो दस पिएड़ी दमार्थ अम्ब रमने से है जिए एक्लोग स्वती से से मही अपीय सम्प्रकाली नमी से पेर भर स्वतान नहीं पाते, नमान एमें में पेर भर स्वतान नहीं पाते, नमान एमें में स्वतान बहुत नहीं संस्था सम्प्रकाले माने में स्वतान क्यों भी नमी के लारण स्वती गार्मी स्वतान हों से सम्मानिक स्वती हैं। तो स्वतान उमान एक दम्हारी मनामा नहीं प्रदेश अपी हों असी दिनाल में की







## खिरज़र लैण्ड का 🛶

- में 'यूमि के सेंब्रह्म के देखने निकला देशि देश जिदेशे उपराश देखर थी। देश रेशिट्स मात्र दी मात्र सम्बन्धि जुन्हा समामात्र था। चे मात्र आत्तरफ संचाई में, जिल्लान सीची संची जातीन, उत्तरण खारियो, स्ट जीव नफानी हुकी, 18मा-व्यादन प्रतिवि (हुनने नोरियों चे मात्र अनिवेस्स्लापरि

स्तारं भारतीन दशा.

काम के।

अमिरस्य भए को उपार्यकों को बस्ती में लिये सतत माद जारेन वाले जिर्म यार्क्स सामा ३३। में यूक्त अर । मार्का बे रंगीन स्पलमें अहे गान गांवे माते बे ~ नहां हमने पुरानी प्राप्त भीतिका गार् को श्रीन के भान को स्माव दिलाती भी । इंग्लिश सबी के संजीतने स्टेनरे मिक्स मिकल अर् बिरोधतः स्टारी तथा विकर अर लेगाई में अने विल्यूल नरीं भुभाषा । क्रारे भानको स्नक्रिस्सी अगेरमी वार्ली स्मिश लोग न्या वहते होत्रे जनान प्रत्येत रिनस कीर राग रलियम अभिने स्वर् की भागना है। तम उनाम की जानी समारते थे पर में इस्टब्से लक्ट्स इतना उपान ने देना पा याची तो में दे हो सन्तता हूं पर् अmm नाम नहीं । स्विजन तन यन हरे रंग में नामना हैं-प्रश्ना

जब नक उराज करती है तजतक यह बात नहीं हो सजती है।

सदमस्य राजने राजनीय परिसार है लिए ज़र्भना की 1765 उस स्ट्रॅंग्ट्र मंगार है र दर दिन के जात बृतस्था मधी ज़र्भना करी।

भोजन के उनना वहं ना आकारा विस्तानकारीत नया प्रावनाय की परिनी आपना के दिन किस दिन विसस लोग रा-पेरीय स्टब्सा अभोते हैं लाल स्वस्टी करनोर्ट विषय कहा ही अपूरुष्या ।



## 🗝 🚉 बंगीय रंगमंच 😘 🔎

इस नार के के व्यापार में वहुन का लोग उस याचा अमीलिय गुर्मल राज भी उती ध्यापार में दूर्य हैं इन्होंने सार विकार all sonant Beaudon Street Field जिस स्थाम पर अन मोम ओहरा विकेदर है गुर्तिक वान इसके मालिव बेंग मिर्राच्य असे के व्यावस्थात के अंदे असे अन्त माभी अगत लाल मिन उसे अगत लाल वोस आदि दलने मुख्य अभिनायन बने **आ**न्म प्रथम खित दश तत् दश हा गुर्गुल याम जली री जाला अवस्तित रोगए। और अनंभी जाय पाद ने स्वामीने स्टार्शियार को अमृत साल नाम, श्वरा प्रभादना छ भीर अमल लाल जिनको लेन दिया। 3H समप्र मिशिय वा द्र शहर नामि ही हि-रहे दार बारा करें के पर इत्ते में इन्कार ना दिया 'अर्थ अमा ४ शास्त्रों को व्यान ध्यापक बना भाष भेते जा बन ती गे एने लागे । स्वयं चार्माटम मंडली सामाल ता पूर्व के अपना नाम नतिल्या। - लालकत्ता के विश्व एमेरिस मार्क मंडली क्रवेपा के भारतक गायान लाल मील में अम माम 'सार कि हो र' ने (अकिना चाहा और अवस्तिमंगुर्ग की सम्रो देती जारी पाल बड़े नादावकाद देव पश्चार पर तप हमानि या निया तो आप पान

- (रात्र लाटक पंडली के gtalut पूर्वि मारिकंड में न्यूर्व वार्तिए धीर में पूर्वि विशेद लीकी वाला (मारेश जबु अभी में विक (लत् तिताले के । 2स समय गीयाला गाउ मिद्राधा कि, ही मितिश चयु के रवेना स ट्यापार वो न्यला मरी संव्यता आगष्टव उन्नेत २० रमा देन रामेण देना भी मिरी मार्च को (धमा वाहा । गिरीश मानु अथ वाडी पुनिधा में वह वे अवने शिखी की भी बीड़ गहीं सकते थे और दूसी आ ने मापाल लायू की असिद्द हो भी उत्ते थे। इत समस्यान्ता हल २**म** जना*न्*राहुआ *कि, ने ितीश वान् ) एमेरेन्ड विमे*रद में ही तों या अन्यमाशिक्या को निनन्त्री ( के त्या भी नहीं आतरपनता शी यत विवस पता करेंगे १/

(असमाद्व )

### आइचर्य मय अभारत क

्यवस्थापिका तथा के हार्दे थे के भागों अवेन निर्देश तो भागारी में लिंड सीडेंग ने भाग की 'भाश वर्ष मेंग ' न्हा का । नाम के में भाग वर्ष कि गह में भाश वर्ष भाग है भी, निह्मेंदें। उछकी भाश वर्ष भागाही उछके लिंगे निपर्यन का कारण नामी श्री हैं।

भात नाम नमें भारवर्ष नगन, भात है जिसने नम व्यवसाय ने मान में ले पे (मियस H.H.Wilson केरेन में) " भूगेंग नारीगा, एगोर्मन लोने 'मेर प रहती शांतों को अंगों में लोने 'मेर भाज में अरोने उस प्रतिहास ने में में भे मों सी लागी है (जेसने सच्चे मान भोंसी साम्य समन ने सोने नमें असाम

भाग भार नर्बमक देशो । त्रस्य अस्ता । भागमील कावामिल । मेरेशी अस्ता पि करा विदेशी पूल पतेसे गलायाना करा है भेग ३सी/वेत त्यावा काला भागिन द भूमें चलामानाहै ।

आता जारवार्य मार्ग देश है । के छन्ने अत्वाध्यक (वर्जी की अभ्ययक्तीं भारती के जेवती त ने जात अपने (ने को दी शह कार्जी है वा कि गोलाने के घाटती जो उन्होंने भारतीय (वर्जिक पो अपो क्रिकी क्षा की दो के जो के कि कि कि की कि वहीं (आध्यकि

त्वणाली ते भागीय नार्तान्य एकता है युद्ध में भी नारही है। हो अवती शृन्धि अन्य आन् में दिन तु प्रतानि वापून इन में नित्त होने हो और हमों के विन्दे आतंत्री व्हा मुक्त ब्हेग्स । प्राप्त नार्मात प्रणानी की आन्द्र क्लिकाबबन इपनता पूरी हो होने ।

भारते हैं ता आह तार्र वर्ष देशों मी दे राष्ट्र देशी छेन्द्रकाकी के उपोत्तक क्षीशानके सामि क्षीशात्रकों में 'इसी देश मेख के तार्की व्योक्त मौक्ती देता है। भारत नेटन की सीछे उपयो की देशी उमाराहें और ३४४ के सामियना प्रा भिद्र के देखें का सामकों।

मापा भारत परिवार जिल्ली भूमिन्स पणाली उस्ति (न० की क्रिया नतु दत्र आतो बिरीय भारत का आर्जिन प्रतिभाग भारत प्राम्ब के (नालों हैं महीन के न्या मान के (नालों के (नोर्स समिता हैं क्रिया सुरत सा भाग अस्ति नामाने लिस सालया की

भारत 'सार क्षेत्रप्रदेश के प्राप्त र गरिब होता पुरत भी भारत 'सात्रपुर कता हे अपदा 'सार्वपुरत होते हो हो हिन्दी के होस्का के (संपे सारकार) | केरा होसी अतेवारी सर्वा भारतकी का र्यु भाग (तर्व बहु एसे हैं )

ma जार वर्ष नाम दस्ति जिएकी लाउनमें द्वारण्डाम व्यक्तम इसकार है लिये द्वाराम किंद्र देते के लिये उदारता रंभ्यकर्त्र मुद्दे रं जानाम जिसे ने मानकी प्रेस स्थानिक मेंग्रेम की माना भिरा में Colonial मुद्दु हैं । जाने के लिये एक प्रामा में महीं वा सकी मेंग्र भारत (नज़ोंग से श्वरूपण प्रेस स्थान जिमी माने (नज़ोंग से श्वरूपण प्रेस स्थान

भागां प्रभाव असे तम प्रमि हें जो कि भाग मी-अस के दक्षा के दक्षा के किंगी विजय-वेजयानी.

सिलाम दाती है जनिक क्रिकेट शिरा भौड़में में बोली नियल में कि मेर्ने लेके सनस्मी जी लेके भारते (मज़ाम ने जुनाम है।

मात भारत्वाता प्रकिर्द महावि विमा प्रीविमार्वित के अद्भीर का भारता प्रथा रिहामा पालानकी नी अनेश्रा गरेला भोर्चेन भारत सम्मानामारे |

भारत आहतर्य प्रमुखे विसर्व कि है किंग एडक्डिया के एउमा असे के अवस्य स्थातीय मत्तरी मेंट द्वारा लंडिको विमेतित किये दूस एतन्त्र मारी आपी, दोरी के सल्कार काश्वर भारति है हैटलह विष्णु में पिटी लाई जीनी हैंकिलम को विमे के लिये मेंति विद्यागनाना

गारत आइन्स भव देशह निरुक्ते दालबू भा अपः सर्व दारी (ाजं भीव अर्थका भों लो कामजे भी दुब्दों भी तार (री.भी?) भी हां सले देते हैं। भाग भार मार्ग दारों अर्हों अर्हो अर्थकी भी गार्मिक भार्मी दारा भई तीरीजे के क्या

नता २०) लोई करने ने कषातानार 20 है जनके देगतेला है जनक सम्मद्र के ने निमान सिकारी से अगामान हार उदानेंड है। भारत भारती में की मन देशहें को स्पि भारती को स्मान्य के स्मान्य के सुनाद से से एक एक किया में जनके सुनाद से से

्ष्य तार्ल्स दिलार न्हेस्ट्रेस निसाम को जगहील्या का चाच्या भाग मी ह्यांन के भन्न दें एक हरू भी दोने स्वक्त भीन्न गहीं बाता।

कात भारत्ये मचदेश है नहां शिक्ति मेरो भी संख्या अगुरमुखा चा १६० लाली में भा भिन्ने, भागासपूर्ण यरिय शासन दे नार जात एका दे अत्रेशन के भी भी कहरें हैं जनके शारोपर की जनता कर गेंद्र विश्वता हैं।

भाग भार वर्ष को देखें नहं भाग अनुहास्त्रे हैं ° ५ अभेशान हैं भिताने से प्रान्त का का मुख्य काम भी स्थित उन्हें होगोर तथाने वर अस्टा चीज़ों में वेटे में सन्य की लाह से उमेरिनेनरें।

भारत भार व्यक्ति मेर रेट है जिले सामक उस पर की वाका को इस ति जोग होते जो मुस्ट गायकर कि (इस मावाति: उन्में शैर्मण से पियोपे क्याकात) के यकों में भाष्ट्र कारा (सेरे -रिक क्षेत्र में में की की जिलके प्राणी भार्यकों को सी की जिलके प्राणी भार्यकों को सी की जिलके प्राणी भार्यकों की सी से प्राणी की सिक्स की साम

भारत भारत्यां प्रमाध स्मिट जिस्के, भारत के श्रेश है करमा पर तोटे कि " अमार्ग में क्वेश्वर को २ शर्भ के तो में निश्नार भारत सामाज्य के किंगक का (८४व है।" क्यतक २म मार्ग के 150 मार्ग )





### जननी।

जय ज्याजननी भारतज्ञननी । जपाति भव-भारतूरि भंजकी , दुःख राय्ण स्रकी। जपाति जप जम् भूखा जीहनी ,जपाते मेंगलं करणी॥ जप॥

(अपित अप्रमुख मुंद भारतनी, अवनि क्षेत्र-यत्न-यत्ति । (तेपरित अप अप्रास्ताना प्रसन्निती , संपत्ति सर्यासेनश्यानी "अप ॥

ज्यातिमप आजपूनामाशिनि ,मारते नएणन्दनि। पद्मानद-रमेरेदु अन्यन ७१२ राज्या १०५४ हो। मप।।

🤝 जातेसमय 🖘

्लार उता गया है ,तैन दर जिसने रमोर जैननों नो उपल एपन स्थारेश रामे मान ही लित हो हा भा दिशा गर्न हो भी शुन र अपीर । जन नाभू जो जो जो अध्यो जैनन स्थाप उद्दे लित हो हा भा प्रम वह कर गया है असाधारण अस्तर्य समझ रोग्डर । अन प्र्या व्या एकि स्वत्य पा अस्त्य सम्बारण जीनमात्र सम्बारण असर पा में उने सम्बार हो हैं । एक उन्या की जो स्थार में ब्या रोगिर भी अन उतार महिंदी हैं । सुध्य गामा आभा में रहा है। अस्तन अपो जीनमा के पिन क्या में में प्रमा ने उपल स्था में से स्वा स्थाप अपीर में स्था सी में उन से रोग्डर हो हो अस्ता में से से स्था सी में उन से रोग्डर अपीर ने स्था असिन हो से से स्था असिन हो से सिन से स्था मान तो है।

अपने कार्य की समलेचना काम अग्रय कान्यि मही है । मोस्तु व किया आपकी असकात के लिये किया । यदि आप अस्ताहें तो अग्रय मह सामार्योह । आक्रो ५ केंनपकी को आपनायाँ है अर्थ काम अन्य शासित हम्मों में होन्दर भी आकार करण रही है हेस्से लिये हम आमती हैं।

(मिडाप केम प्रमात को मिस्तेने अप्यात अंग काता है (बिगप मुनुष्मती 'मिनानी हैं उनकी धाकवाद देना उपका अध्यान करना है। दस है अपने दुश्त कार्यों के , विन-१श विकासों के मिनाने न्वैला 'केम प्रभा 'यह रूप में उन्हें में ले हैं। भारत क्ष्म ब्राह्म हो के प्रभा हुआ है। इसी विमान क्ष्म से कार्यामा हो में। किरो अपना कार्यों हैं। अग्या है कि जैन्यानी के अपन अधार्म होने। किरो उम्मा दिलाका उसकी भूद कारों भी निरुष्ण दिसी है हम उसकी भी

व्यवस्थाप कर



न सत्ते अत्र अप अप आदि गीर्स्य अगल कर्णम्हरः अत्र में देसम्, असमय भाग कलिमल म्ह्यादिनेस् । अत्र में देसम्, असमय भाग कलिमल म्ह्यादिनेस् । अत्र जाव कप आदिनेलस् भारत मा पी अदिनत मुक्ति क् अर्थल के केस् , भारतम स्विशेष भिन्ने कृ वित्ते केस् , हरे वहा अर्थक का गाम्य , भारत पारि भू कोस्। आत नाम स्व अवस्तित्स ।

### माला 🏓

उनको । ऋत्म ऋते हर बढाने नेतार् मुखे , इंटी सुखे। उनको ।

पुरा नुग भर आ वलभर भर्, बातिषा सुबोमललावे प्रेम का त्या मि अक्रीस्टामने । एक की

भारत भेर ले युगल बेरो में स्वडी रहे तर सांव ।

भारत भारत को अपने विकास ॥

आर्जे माता मनेस्वाने बिलाश्चे ब्रेशिस्ट्री (आर्जे)

- MAY

क्षेत्र वर्ष भाव वर्षेत्र नामर नार

# क्रान्तिकारी के अ

मान मारत के प्रतिक केन में जिले मान में प्रतिक दिया में आति की प्राप्त तीव ने में बहु रही हैं (प्राप्ती ने अपन तीव ने में स्वाप्त की अपन अपन कि कि कि मान अपन की स्वाप्त के प्रतिक की स्वाप्त की प्रतिक की स्वाप्त की स्वाप

आज हिंदू जाति ने करवा बदती है अमने ओरने रंगो ननी आरम्भ कर शे रिए हैं ,नवीन हिंदू जाति के जनमदेने अपूज की पुण जारहा है | उसकी पहली पुण जारहा है | उसकी पहली रन्मेर नामने जाते अस कर पुनल प्रहार करने बाते

अग्रद्त ऋनिकारी दयानव । पृष्टी

तिकारण अन्त् पृन्हारे चरलों में यु-

वक भारत माद्र पुणामकाता है

गुर्हों हो । जिसके फर्ले त्यारप अज हिंदू नाति अपने को जाति सम्मक्षेत्रे स्थार्थ हुई है। यह सत्य है जित्तु नहोरे इस लार्य का गुरुत्व हम अवाष्य बात-के समम्मनहीं जाए पर (मुग्नुवत्वी अक्षेत्र इस प्रतिप्रभूदी करी जाताने शुद्ध होकर निकली विशुद्ध संस्कृति दुजाति दृश्येर चरणों में अवश्य श्रीण भुजारणे औ तुमको जान्ति सारी दवा-नय कह कर दिशा जांकी तुम्हारे जय-नयकार से ज्याप करेगी।

अगजभारत हा ब्रोई पारिबाद 🍇 भ्राबीनहीं है। प्रत्येव नन्त्र अशानि क्रीक्रीराभूमि बगरहारे । प्रत्येव्य भार-तोय ५४य जानियन बैमनस्य ,साम्यु-वायिक इल्यो देख व्या न्हींडा स्थल हो रहार । भ्रामित के स्थान धर्ममिक और हृदय को अशान्ति ट्यो ब्रमाने वाली धर्म आज विकृत होन्यर ,नया रेग और कतोन रख धारण कर दान पवित्रभारत भूमि जोराभूमितना महेहें। दास मन्द्र धाराको नीच अतद-एजं के शार के बीच दिल्ली में बेंबी नुम्हारी मृति सम्रण हो जानी है। महज़न नेउत ममय ग्रेसाभशहूर रूप धारत न किया था जैसा नाम मूच उसने आध भारण विषया ६३११ है पर उस समय त्महारे विश्लाक्षे ने उस स्वासि या को (को दिया /यदि उस समय की मुबद्र निकालने , पादिअन

नमय को । मार्ग निकाल लेते ।

यदि तुम ने उस समय 10क इस्मर पर विश्वास । वेद ईश्वरीय गान है। केमलला की विचारकों का निवाद तमभान्य छोड़ दिया होता तो निस्तन्दरअसी नामी में संसा र के सर्व श्रेष्ठ मन्त्य को निराहार बुत न गुरुण करना पडता न सारे भारत के दिमाण अर्भा भारतीय समाजने शातशात द्यणे द्वारा अमन्ति की माठी हिलाने पर भी जगहजगह पर रक्त जे पळाने घुरते न्रैतिमयही पतिहीना पुत्र होता मानाओं के दारुण जीत्यार से दः विशेषानाया ने पड़ता अंपित्र व भगवानं व्यदनां की चा ४२ के पीर्ध मेह जियाते । अवन्त्रित् तुमारीद्भवशी वृद्धि नेआज के विनारें और हर्यों की अपनी कल्पना लेलम्म लिया छे इत व्याण वृष्ट में एकता सम्मेलन वन् द्धार द्या आज एकता वे प्रेमी तृष्टारी उस असी एकताभिलाषी दृश्य के पामनेनम् भावते श्रीश मुकाले हैं। X X

उगान भारतने के सममन्नी उनले नि कशानिकों से आलो जिनारे रहा है | दूसके स्मूर पानों में भी विभन्ने पांच रही हैं | ज्ञान लोहे के मज़बूत सम्द्रम में लाद नहीं हैं, जिस भी ताली एक नि-शोंसे पुमुख शाली (तम्ब्राय केपास हो | अमनह साम कोत नियनच्छिन क्यारे पुमारित रोयहाँ है। प्रत्येव पुणी जिस में ताकत हैं साम सारता में जोता लगाकर आमत्य प्रापृ क्रय स्थाता है | लोहे के गाद में मुरिता सातु भूण्डार में स्वितादा-रण में विद्यालय सार सान सरिता के पुनाह को खोर सान सरिता के पुनाह को खोर के करणों से मुल करने राले दयानवा! आज इस दीय माला से आलोकित भारत-वर्ष आन्ति प्रचाति में प्रमान पुरित सार - चरणों में साथर प्रणिपात कर साथ - चरणों में साथर प्रणिपात कर साथ - चरणों में साथर प्रणिपात कर साथ - जाल को इन के द्वारा पेका स्व अल्प्यार को शानियार प्रमार की अपने पुनत पुनार से गहने वाले दयानपर प्रमान की भानन समाय देगा ज नुमानो मन्तिभाव से नमस्कार ब्याना

X X

सन्धारम्या के हट गढ़ना तबके तीयों से मर व्योत वाले, अन्धि वि. १ अग्रस की अन्धानार पटली की तक मुर्थ की प्रानर किरलों से फिन्न भि-न्ने अ से जाले, निर्मीच सरलसमा जिको तब का ती क्या (बहुदेने वासे दयानकः। विन्यार (चतंत्रता क्रेजन वाताहों पर अवनो तुमने सबिधा जन्यन रहित नहीं कर दिया है ,3स की उच्छुंवता के लिए प्रतिबन्ध उपियतं कर दिया है। इस की सबी शानाब्दी में जब देशम के सुत्र जा मन्यन भी लोहेकी जंजीर समानी जाती है, तब मुम्हाश इतना बड़ा नम्यम लगाकर नाग्या के क्रामों के लिए मेराम का क्षेत्र सीमित्करना हमें आश्व-र्धानन्य प्रमीत होता है।

इसका रस्ट्य तुम्हारी अन्तर्भ-दिनी हरि ही जान सकती है। पर अफबह बन्धन समान-श्राीर का रोजों द्या दा बनाय्टा, टाह बन्ध-न नई क्रान्तिको पनना देरहा है, इस बाद्ध हे एन जायलो होता जायहा है, इस बाद्ध को तोड़ ने के लिए नेगनती लहारें रक्कों मार यही हैं अनः आन्ति के उपासल तुम्हारे हामने मन्या ननाते हैं और मानिकी चिन्मारियां चा-यो अमेर मानिकी चिन्मारियां चा-

जड् वार भोगवार 311 नातिन मार्ते गर्पा अस्थाल बाद बी अन्तरी पहराने बाले आज वुन्हारी आतमा इन दिल्य ही वॉ ब्रे उज्वल उ-जाले में, मंसार के बन्धनों को लगर त्या मृत्यु के जालका चिन्न भिन्म कर मुल्द्दोगई ,अम्ब्रेटाष्ट्र भारत के नाम को और उन दीय शिमार्ग क्रो अमर कर गरी। भारत का सबेरा लिल को तुमने हिमालय के हृद्यको भद कार जाहते वाले भारती के तं-भित्रमें लेशिभारतीय बनों में तह-प्रसुवीसे मुना थाउम सात्मा की समस्ता व्यापनित्र सन्देश तुमने उनितम त्रांत के साथ मनाया है। अञ्चलह सन्देश ही भारतीयों के लिए प्रवित्र मेन हैं | जिस मेन सिरीक्षित होकर

मारतीय नव युक्य यूनी पर हेसते २ चवता सी खरहे हैं; तीयों को गोलों के लामने , मेरी-नगन की बीद्यार के लामने उन्हा तेना सी खरहे हैं। जो मेन उनकी भूना हों में सत्यागृर का अमेच अस्थ जबड़न की समता स्वाकंय-पताका पामने की अदुन का मिरान्य २ रा है रह पार्वि में में में से राता आचार्य स्थानका । नव्य पुनक मारत शिष्य हैं-क्या में वी भूमोरे च्या में अपने मारा मंबाता है।

क्रान्तिके भग्रदा। यह निताना सत्यहै ऋतुम्हारी आनेन आरोक ्यना गं जो, तुम्हारे न्यानियामे वि-चार्रोको, उत्तर पुलर वेदाकाने जाते भागीको अम्म हमने नहीं लापनाया त्राम्भे समृतिमें विगत वर्ष इब्दे हो न्य इम्रे मान्ति सारी थयानव जो तुम्हारी गुरुभूमिमें हो ६००ना दिवा है। आज छा ्रम्होरे नाम लो। आर्य समाज के प्रतासी अनवार अम्याजाला केला स्टेहें अपना उम्ब स्पाणित कर रहे हैं। हमारी से यां अके इतनी प्राप्त और बिस्तान में है कि समानिहरम को देख सके। प्रसारी उठाई अमिन पताचार आजहमानी ही-अता के का प्रवास्त्र मुख्यार है औं पूलमें लोर रही है। अगन आमिनी प्रशेष्ट्रमही ज्ञानारी गर्ड है उस क यह बाते रेगेला को शाब ने दव लियार यह भी सत्य है पर य ह तब अन्याविश्चापत युत्त न्या अद्भारत दम्भी भन्ति तृम्होर प्रतिजो स्मारे हृदय में मूर्तिने हो कर ियत है उसी का फलरू । जिल दिन हम भी जन्मरूपेकि क्षपुन्ताक्षात्रेष्ठका क्रित हुद्य वीपक

वालका उनात्म हास्तात्कार करेंगे उस दिन किर यह जानि की लाल वताकी गणन में -पहरामी नज़र आध्ये र

की अतिमाले द श्री बद्ध में हम स-चे आनिकारी मिड्हें। उत्तज अक्षमरे ह्यम से वी हुर प्रस्पाञ्जिलिको नारणात्रे महाद्वा भी का हिन्दी कुम :-- हिसी को

तासीय भारत लगाने हो गतामा और ना निराम की हावर मर बिलो ने विद्यानी है। मस्या ने मूजरातीर वर आव एडा सेवां और तमामकार विदेशियों ते ज्ञान को की नेलते रहता नाम गुनगतीने मा रिसी में सर्वदानालते को है। या आपने निसी अंग्रेजी शब्द की दिस्ताती मालूम होती तो आप दास मार्ते और परिले उस शन्द की दियी प्रदान जीलाते हैं।एक नाएमा।प्रा में दुनारे अलिशाहा के उपा ध्वाप की लेकों मर्टि मे कि सामा कर तो में सेर्जिन कि But matetution of 1014 Tolt Fine शबंहे । उपाध्वाय भी में उपसंख्या थे उसने (नोरो अपमृक्त शत्य नामा ।शब्द जोर्त लेते के उपराक्त मार्श्वकी में नामन शाम्तिया और आमे जात चली। अहि दिन होते भी सीपी उदार्य अने माणे के वे ठते जाते जो फिलते हैं। जा जून-वासी महाज्ञा भी के उस स्टिक्न छेत्र के अने दर्ज हैं (भाग देशे । तर्र पारिक 3 PUMIL ME

निजय चिक \_ महानियालय नाम्नियी (मा की अम में नार्सिको त्वन ता नार्मिना मालामार क्रिकामा करें। उपलब्ध के लिये एक 'मिलप विष्ट' नमनी हे नाया मर् भीय लायन्द्रें। भी ते ।देवा वा मेर अन्तर्में इसके विवेषात्रिक भी किया था। मियते ला अपने लिए एक उपयोगिति भी नगाई गर्भी कि विनय चित्र का ज्या समस्परी असं तक हमें सातह कि उपभारति किसी मिले व्यक्तनार् की। मिले विष्कि अरुता ध्री उत्ती ताम ने जाता भी अर्थे? गुरुवुल्ले उपाप्त्रभाक्रिया आतः परिनेश न्नापि व में (मेल्यागहुआ) वर*ञ्यान* तमा दे वास स्व प्रयोभें नामी स्थामार्ड अनापाह समाअते ने नापना जिलेन इत और व्यानदेना नारिये। त्मत-जापान के समय अकाखिय बार बिनाद मामला रामा कार्य गरी है। यह नाम विचार जिल्ली और समान्द्रेनतीना अपन अधि रिपो को सत रेगा ध्यानेदेशा नारिपे करी हमा गरी कि उसफेड में आवासप दातामरोदप नापस मंगान आंभक्ते

अवीकार करो। ताकि जहसमय

जल्दीआयः जब हम् तुम्हारी त्रानि

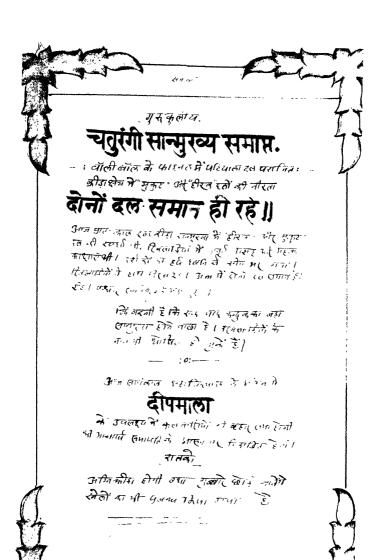

## फ़ी देह 🏽

प्रोटेन्स्र पक्षपति है लगा देते सभी पर्वार। दबाते सब का कर से है। में दिस में सीम पैदा कर। न वे है चाहते कि दूसरा का भी भला होने। बस अपना चार दाबारी में ही केवल भंजा होने॥ अहा रनकी नजरों ने कीर और देश आता है। यस अंपना पट भरते के विश क्या और आता है॥ सभी भीर् परस्पर है नेहें इनेको वे भाता है। बस अपने देश के हित में सभी का हित समाता है॥ त्री भागन पेदा है। इन्हों के देश में केवल। निविध हा कार्योत बस रहीं के देश में केवल। न खेती और थान हो हो सर इस देश में केनत। मगर द्विया की सब चीजे रहे इस दश में केवल॥ कीर्टे जेद में अद्भा गरि द्रान समामने में। म भी विद में अद्भ न द्रशान सब समाते में॥ रिता हो भान्ति सब देशों में सब बीजे नहीं होती। अधिक है २०१४ गर रूसे में तो उसे में चात्र की खेती॥ अरे जैसे नित्होंने से गधा चाउा नहीं होता। तो नैसे हो प्रोटेनएन स नहीं नियन थना होता॥ आग अपना अवन भूमि ज तुम ने सर हो चाहते हो। ते बस समाना कि तुम सिर पर अध्ये सीम नार्वे अमर इति लगाने से भना निज राष्ट्र का सम्म के बस बसिकास सम्पर् है न अह आले अमसमा।

खतिद्वारां से गर् पूछा हुश्वीर न्या भन्ना है।

तुन्हें न्या लाभे हैं एस से न्यां ते खान प्राप्त है।

नहीं न्या स्कृति हम यहां ते खान प्रीप्त है।

ये खुटी न्या त्यारि है नला हम पर स्मीह है।

गये है नह स्मी चीनों ने पूर याम अपर करा,

नस अनता यूं नियातियां नी रहां मरजे अप्रान्त ।

पुरेन्यान होउ ये अब है भना प्री देंड न्यारे में।

खुन होनार मिरन्तर अब ताम अवसाप न्याने में।

विनय नों है यह सुना नि सब मह डोगर न नोंत।

न नियार नहीं तीर साम की स्मी समाव कारा में।

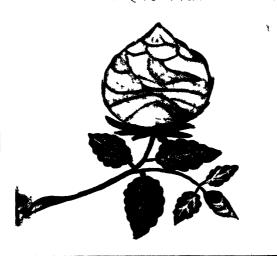

# श्री अर्थ सचिव लीट आहे



हमार कह के 'मुगानर'में अन्यसचिव के जाने की सूचना पह मार निर्माण देश खुषी के मीर फूल उठा था। किनु हमारे सहवाशी जाम' में यह पढ़ कर कि ख़ा अन्यसचिव राजेक जी कीर आगे हैं। विशेषीयता में रवत्तवती मच गेरे हैं! क्यांकि मिनिस्त्रों में ख़ा राजेब जी कारक नार कम हामणा है और ख़ा रिजेज जी के हम में आजाने से एक वाह बढ़ मार है। परन्तु साम से जिखाना पड़ता है अब अहे के ख़ी राजेब के आजाने से उन के मिनिस्त्री के वार का कम होने की क्रिक्शा न करने चारिये। साथ ही हमें विश्वस्तर्भाग से प्रसार लाग है कि खी रिजीण चढ़ जी उरासान हो भी हैं विशेषी दल को और हाथ उठाने का कार न करमें। क्षेक स्त्री अवस्था में ख़ी विशेषी नेता के प्रति महानुभूति प्रकट करभें। अपना करिक समानते हैं।

स आकारिन निरापा से आपने हरण में जो नोट पहुँ-नी है, उसने तिये रूप से श्वार से प्रचिन करते हैं कि मह भी-कासिक आचात उनने किती काफ में नाचा न पहुँचाये कि

### खुदा से दुआ



नेनारे सनीकिनिस्ता है गरीम मधेज को निर्मल और निराम देख बार भगत और खुरा से दुआ माग रहे हैं। ये भार सुरा। उसमें खुर केसी ता-बात पैरा बार कि यह मार्लिमेट में जुर शबपीर मार सके।



## फ़रियादे भक्ते

सुना र मापरा हम अन मुह ताजी सुमाते हैं। क्षमा करना, न चन्द्रामा, वर व्या, रेसी नाते हैं। नजर आता है अब सूपान हम पर नीर आता है। जिथर देखी, जिसे देखी, हुरी हम पर खाता है।। 'निया' का सन्ते हैं की देनाम प्राप्तान मिलाता है। मुच्छने शापरा ने अब नाम सामान निन्मा है। जिस समामा था गुत्रफा है वह बीगावान जिलात है। (नाम र से पान ब्लीर W शहन अरमान निव्यता है II 'भगत' जी अन समाची तेंड ब्रह्म सुन हो हमारीभी। न विस् जारे हमें बार सुच तेना हमारी भी।। अभी को अचारिनी गहा खिल रही है सन्द्र व्या । व्यक्तियां। मतंगान की तरह करना हा उनसे जो हि शासिका।। बहारुर हो ते लुख लेळार नम में यन में आओ। न मां पर न दूसरा पर रात्या ही रीना करे जाउगा। हैं हम नारान बच्चे ही जी देशी हैं अभी करेंगे। न जान क्रियते के हो हैं न ताना ख़ कु के पिता में।। भगत हो बार भी कुरहाड चला सामे आर हम पर। बताओ तुम हा जारोंग कार तत रीन हम बचलार ॥

## सूचना -

साम्यविद्या दल तथा प्रजानदी दल के सम स्थरमां को सूचित विद्या जाता है वि आज रात के सना आठ बंजे पन्न शाला पर दलें। की बैठक होगी जिसमें सन स्थरमां की उपस्थिति आनश्पन हैं। कोनिक उसमें दल की नीति प्रिथीरित कीजायमा। आजा है कि सन स्थरम प्रणासम्म और मचा स्थान प्रभारते की सुपा करेंगे।

नया कहता है कि जिस्त लिएनत नातों की देख में नई शान से निकला हूं जरा असीम हो उठा। करोरी पर कमिये। पियां मिर् (१) लेखे, प्रसाल दार तथा नर्पे की यह जात करां तक रीकरें। चे कि मुद्द से जार रयक्ते जारी। आफ माद जरुत दितों से जोरेंगा (2) तार तथा रजनेंर इतती सुद्देश थी कि नया निकलने नाता है। है कि हुदू कर देना है। निरमता है वा किन हम जरीसा करते 2 कि सामिनित दल की बेडक में उन्मता गर्म भारिन इ आज नृहस्य सिर षुटे अल हेलारी और सभा ति बार की जिसल ही गया। वितिभाग स्वेड हुस यदि पुगान्तरे नया नाम रस कर भी इतनी में से के समाचार उतारा है तो जल्की निकल जाना नेय के लिये 'इतरी आ' की आरंबों ने सुरमा मामूली नात है। नया के दरीन जाते ही हम तो योजी ही लिख दिया हैना कुद्द क पोरे प्रसन्तता के फूलकर कृष्णा हते की आवश्यकता नहीं 'हां' होगाये । क्यों के उसका राइटल एक बात नया की क्रमाना देनी उनि पेर्ज रन्न राजदार रंग निरंगा तहें जो उसे पता नहीं वृतीत होती। भड़की में तथा सजी ना था जारे । पाया जितनी भी क्रोन्सिने वा के खते ही गुण्हकों के पन को प्रोह कि रोती हैं उनमें बत्र सभायाते ने सा था। तिताले या रह बर उस देशा होते पर कुसी को इही दिया पर आती थीं। रवेर उसे खोलका करताई यही निवाद क रेटबने से तो हमारा जानन्द सीमा का नया करीका है। पही सन साथ के भी लांच गया। सारा आनन्य देशों ने प्रशाहर वपुचाली तहै।

डालेन की अक्टरत है। यार मन

नेय की एक भाव से अद्भुत पुरस दूसका स्वागत बर्गा विन्त है जल हुई इसने समानाना में अदुल ही जन्दी तथा ताज़ीन । नास होने का उर है। आशा है नि री हैं। छजातन्त्र लोकमत नमपु नेम के सम्मादक मुगान्तर की रस वद तथा नम मुगादि विद्येल कितने ही मरी में होगमे और पन में उद्गत कर लों। जिससे तव युगान्तर बी धूम दिरवर्ष कि वपा हा सर्वेन प्रनार होता से रेने लगी तब विचारा 'नमा' निकला और मरीनों के पुराने अरनमारों पर समा लान्नमा कर री। वास्तव में वर्षा के नमें के हान की अवनामा है है सा ज़तीत होता है नि वे समा-लोच मार्च तथा नेरन की रह परते से ही तत्त्वार कर रक्ते हैं। 'नमा' देरबने से सेसा जतीन (१) न स्याही उत्तम न कागनवुषद (३) त रमने पास अने लेखक तथा सम्पादक अर्थ जलीत होते हैं। (१) बार्टन बैंगाल के बनाता है परंत्र कि पुढ़ सकेर क सकेद रह मता है। (४) संपादक भाक्त के रंग में रंगा जतीत होता हूं किर भी नपा नेये रूप में ल आयोह

नहीं ले किचार का शीखु ही स्वरी-प्रशंसात्मक समातात्मना का अवी वालादपि गृहीतव्यंप्ट, युक्त युक्त मनी बिभिः॥ आन कल हिन्दी संसार् की तुझें। और लेरनेनां से भरा हु आ है साध ही समाला नके से भी। कावा क-मा के क्रे बर कलम कुल्ला शीमक के लेरम व स्तुर्ता कार्य मी है भी कर बने दें बार्च ना की पर समाता जाना करने जिस ने क भी काव्याना का स्वाहनी बर्ज मर बाबा बला के प्रत्र की कैसे जान सकता है विदर क्यानीन अद रक का स्वाद'हम अने में सबसे यह अनुभवी नयाको = यह नतला ना नारते हैं कि इन्हरेसी १२४ क काम में गंग न अवानी ना-हिया देवायुतीत होता है कि

## गय टिप्परिशयां

९- खम जाता है वि साताः हिन नवपुग वार्मेभेछ तन मासिक रहेगा। क्या यह सच 8 8

2 हमारी सम्मति में 'नमा' में विश्वाप 'बिसा जाट्य -जला पर बलमबुळाडा कारि में है। कार समालान्यनाओं के कोई पा तो पूजामां ब्राटिम औरमा िषार इन प्रमा में पूरी वस्ट से च्यान दीजिये। ना न हा दिन न प्रवीरी मिली न ता तरल : न अध्यय के रहे न उभर देसहै। ३- सनते हैं कि सिन्ध नदी में बाढ़ आने वाली है। मा उसने दूसरी नीति अरिक पार् बान अ प्राप्ति है वि वे जन्दी अध्य पर हतारे जा नहा ने अध्ये वानी न्या सरम न्या अस्न और बहब के सब बहर प दर करे।

४- मनीमण्डल की तरप से वा रेपम नहीं मिनल 🥶 ें। वे विषय में इतना ने फ़िक् नहीं छेजाना चारिये। ५- 'त्रया' बी नीति से ज्ञात छेता है कि वह अद्वित के पार ६- व्यवसाय स्टेशना सीत्र गम्भीर लेख नहीं है। अगतजी। ति निधान वे मसविदे का पर न्पर आशा होती है कि आबी में देश का उसके बल्याम होगा।

७ - मालूम होता है चि अन -. युग ने स रश्तरण ने सुभेभवंर को देख पर नमा वा दिल दहल उठा है अंदेर उसी सं माण्य की है। आई। इसमें उसका भी ही बोर अगस्य बा अवतार विषय के आदिवर नमारी 852T 11

## गुरु कुल

(१) अस यत को नाग्नियी स्तार के प्रतिषित स्वय्य श्री-लुद्धक की नियालडू गर का दुर्गा-कुता पर प्रभावशाली व्यास्त्रात्र दुना। स्वलवत जोशा पर की (२) स्वरस्वती पाल्ला— सुना

भारत है कि इसकार सुद्ध सह-भारी शिमला, कलकता, का श्रीम सैन्स लड़न तथा को लीय जायो। इमरी शुभकामना है कि इनकी पाभा भिनिस्त हो।

(२) ब्ल खेशान — N.W.R ब्ले ट्रैपिक सुमित्रकेष्ठेण्डे ने विशवा भाग के लिये प्रेसित करिशा ब्लो देने से इनकार कर दिमा है स्मेर निम्म उत्तर दिमा है—

"9 regret to say That
9 can not give you concesses according - our
rules."

## समाचरि

(४) लबसे के लिये मेजे

गोर करियान का सभी तव कि

उत्तर नहीं आपा है। ध्योर कल 
बता के संबार दाता ने E.T.R

के दैविक मेनेभर से बात चीत

की है। उहोने आयम दिलाई है

कि करियान स्वीन्द्रव होलाममा।

(५८ कराष्ट्र-प्रतिनिधि सभ

के मन्ती खुरियों के ध्नाममा
में लगे हवे है। ध्योर संबार राता
में लगे हवे है। ध्योर संबार राता
में तार दिया है। कि खुरियों

थानिवार की सामंद्राल तक ज्वाममा

(६८ आनार्य जी के आस

(६) आन्वार्य जी ब्ये आस ब्ये पत्र के मालूम हुना है। दिव ने पार्लिमेट ब्ये अनेनामी अधि-नेमान में न आस्वेंगे।







७५ वर्ष.

मुखसंपादकः- नरेन्द्रनाधः रापादन्द्रः शंकः हेन्द्र

3in 24.

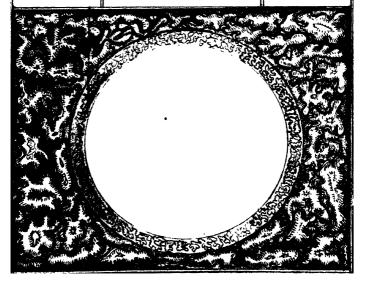



¥ 1 +बर १६ १६ श्रेकलार

# माँ के आँचल में ~

अन्य राम वर्ष के पश्चा विद्याने अवका भी बल पर। १ है जुनो के मनोरकों को पूर्ण कर ने के लिये अवय क्या में अगर है हैं। उसका मुंबकी कि दिवा भार मान्युमी के उल्लास की बहाया हु आय दिल्लाका न्या बामा अवेद नात्रा क्षिमाश्री में जो अ तरेर अर वह रहेर हैं। उत्तामक साबिता ना जनार उन्ने उक्त हैं। भी के दर्शन प्रसंब अमन आम की हिल बर बाग्य हो हैं। अमहत्वा काल की बाबुरी वह मोबबास्ताचे अमहीन्द् भूम कार एक कारते कारते हैं थी। आ ने वाव की में के लिये उसा की मदियाँ बढाई का रही है। मह प्रकारका भाग बिशानी है। सबलोग धार्ने अवने द्वार स्वोत्तवर अ व अवने भी बार औ र रहे हैं। रात और दिन आगन्त आ. में बड़ी भी समाई की हैं। जेवल मा जेन्द्रका कीर भी उपन्नि के दिये। बत कियें दे अभाई है जहांने जहांने हैं ज्या

णाः अवस्मात होगार

वा वस्त श्रेम दे स्टब्ले असी

त्या के राजम काले नाते पुनी
वी उपाय श्पकारी । में की श्रामी
वी उपाय श्पकारी । में की श्रामी
वी उपाय श्पकारी है । में की श्रामी
वार लग्न माना दें । काला काल उपरे
का की श्रामी श्रामी है । में की नाय
के समाम उपाय भागाये का । पर
श्रामी की है । मा नी नारी श्रम की है ।
वारी भी के साम की नारी श्रम की है ।
वारी भी के साम की नारी श्रम की नारी
वी अपना की है । मा नी नारी श्रम की नारी
वार मा में के साम की नारी नारी की नारी
वार मा में के साम की नारी हो । वार की नारी
वार मा में के साम की नारी हो नार की नारी
वार मा मा की साम की नारी हो ।

उगा रख गरेमालप के आस्त्र के रोलने बासे तक्षण मारत के प्रावसिय कुर भारत के पुत्र बचा अपने कतियों से आहे विषार् से भागम क्रीराविका चेहरे की असमाता व्यांज्यका राज्य के वियंत्र बार्स से पारिणत वार्ने में उनकी बोती है आजा की उत्सार का स्तोत उमहा पहतीहै न्या या स्मान सक्य रेका ही रहे गा १ सक्ता जी वल मागेर्डाम करिने में पिरवणानारहा हे न्या ना बल भारतीय विक्रप-वेजवनी क्ये अ.मा अभवतार्थात्रे रमकात्रे, अक्येकी का व जी भागा उपन क्याने दलकी क्री रम की बाली के लिये प्रेरण बर्रा की भवा नहीं भावना भारतीय सम्द्र वर्ग २९० में लिये डिरका करती रहेकी न काल लो द्वात- वृद्धप में विश्व महीहै वह के मिन्द्र शाहार हुए हुए हुए हुए हुए हुए में गठा मार भगवान बदे कि समेर शोश ने मार भगवान बदे कि समेर मां शरप में निराजमान रहे



ות מעוד תווהם יובדי ישות ל נוחים ו ארבוני יפור ז ट्यादि क्रोंच सत्तामुहासमें में बार पा मेरा नेराज्य बार्सी २ १ १ ा लेकर उमने आम के तथार कर्तरह कु नशे डम एका रेक्स तकार कुर-निका उद्देश के जी वह नितारहें हैं यह एतिक बूल वासी अवांग उत्ता अवांने स्था को रोत कर पेखसकती है। सर्व अहरतम अहा आज सार देशके लिए दी उनहीं आपन् से से संस्कृतिये नीवि स्थान बार रही है। जाक शादीन उद् अध्यामको का क्रेस उम्मान बामहामार व्या यह अंभवन् कि धमारा बुरा राष्ट्रीव उम्मारेलमें भा अवस्य देव मिर्जे ।

मारेटाम भी बात तो यह है कि दिशी
उत्तर सं स्पृत्त सिक्की के लिए निर्मा माना में 'अर्थ हैं के गुजरात माना भारता में 'अर्थ हैं के गुजरात माना भारता में 'अर्थ हैं के गुजरात माना भारता में 'अर्थ हैं के गुजरात में 'देशत हैं को कि मानगणमा निर्मा की जम्म गुजराती हैं । अर्था स्मा दुना को महिरीभाषा मानी काम में 'देशत हैं , केरी शिरा का गण्याम निर्मा हैं , केरी शिरा का गण्याम निर्मा हैं , केरी शिरा का गण्याम स्था मान स्था का को हैं ए का स्कृत हैं १ रामे स्व प्राप्त भारता हैं या प्रस्ता भारता का केरी का स्था मान दिशो का स्था का मान का स्था से कारा भारता हैं। संस्था भारता है

सिमान होती हो अध्यान भी उठाम प्रदेशन उन नहामात्र नहीं हैं १ नमा यहाँ मिन उनके मार प्रकृति भी नमार हैं १ नमान उनके अभ्याप प्रकृति भी नमार हैं १ नमान उनके नमार प्रकृति भी नमार हैं १ नमान उनके नमार उनके नामा उनके प्रदेशन

न ग्राप्त की ने नामी रहत पर सदेश में रहिए सह पार्च के नेमा ही होने नेमा के क्षा के सुराम जावने साम के नेमा और माना के हिंदि होते जावने साम के नेमा और क्षा की जाशाद्र उपाने संभावने की मार्ग क्षा का जाशाद्र उपाने संभावने की मार्ग क्षा का जाशाद्र उपान की के उपोर्ट को अगानी नामा परिणा कर संसार के स्व कि क्ष पु मार्ग का जाशाद्र की मार्ग के जाशाद्र के स्व कि पु मार्ग का जाशाद्र पत्र को की जाशाद्र के अगाद्र का मार्ग का कर्म की अगाद्र की अगाद्र की की अगाद्र की की अगाद्र की अगाद्र की की अगाद्र की अगाद्र की अगाद्र की की अगाद्र की अगाद्र

दम पाट्ने भी कर युने हैं कि बुलावनिनी
देख राजरेश में पुरे ने गये हैं के उनवाज़िक
पित्र समाकों में मही तो बाम के बाम गुभबुला में उम्बाद में मामका कार्टि। (कार्ज)
जिन्नी साम क्रिकी नहीं की बाम के ल्यागुरा की
उरकार राम कर्यों । बाग हम क्रवागुरा का
अवि वीरवृक्ता तथा कार्यों की बीयर्ग बार्ये

बन्नों भी १६० के समयम में भी दमारा बुल सरमाग्राधम के उत्तम ना मार्ग बाग सवार्ती है। ज्या मारा बुल भी उने उत्तम की जीर-बन्ना भी कभी उर विवस्ता भिया करता था बलने के रितम कामर किया। विजय मैजयमी

# क्या किया जाय

गुभुन रामन - जमानी की अर्थनिका होने दम पर १० दमार देखार के ने का भार खेला था बता दी अन्बार देखार के ने का भार खेला था बता दी अन्बार देखार पर स्थान देखार देखार देखार देखार देखार देखार देखार के स्थान के स्थान के स्थान देखार देखार देखार देखार देखार देखार देखार देखार देखार के स्थान देखार देखार देखार देखार देखार देखार के स्थान देखार देखार देखार देखार के स्थान देखार देखार देखार देखार देखार के भारत देखार देखार देखार देखार के भारत हो स्थान देखार द

मि राम कर में । यह जरून महिने के देश कर सारि का क्या कियाजाय रसकी किसापयींग में नागभाजाय जरूरें शक्त भारियों के परि -एम बी भारतगढ़ नमी देरे १

रम बा पार राष्ट्र बर्मी दरे १ इसमें निस्ती के भारतफिपत्रिन ही हैं दि

त्यम गमस्य नाभागा वह स्वी नुख पाह के वहरी में भाग से नाभागाप नह सी नुख पाह के वहरी वह नीम नवा हो १

विश्वती को उमाञ्जीके मामप्राचीज्ञवामके

লা মাদ্য অর্থনার ওজনী হথেক নার্যার । বননি অন্নাহ্মার আর্মার বিশ্বরার । বননি অন্নাহমার এই নার্যার বালে এই নার্যার বালে এই নার্যার বালে এই নার্যার করে করিছা করে বালে এই নার্যার করে করিছা করে বালে এই নার্যার করে করিছা করিছা

दूसरा परिहे कि की भाम का बर्द सेरें उससे रकेंकों की लाग होगा १ व्य स्टिकेस्काप । कीर बोर्र भारति रमसमे उत्तर्धक से अस्ति व लाग समब हो १

तिसार, जीव स्थानिको जिस्सान् बी हो और जातने जाने के जी दव को कर विद्यों जिसे बनाग अदले हैं जो होजो न ग इस बन के बहु के बी हो।

दस उत्पात्त्र कतामुबदी अतान भारतिभार नाति पर एम दसनार्वा प्रप्त

गरु चे हैं कि साम भाग के बी सी महि दें में इम्म बुलागित भीनी इनके दें की दें विवा बता महि के गम्यान से पायान ब्यूट इम डोमें पान बगते का महिन के दिसामक भामरान पानीय बुन के मीनियों बुर सम्मार है पार उस स्थापन ने नमा सम्बन्धि । भेत इसके निय हमाया परिस्त क्रमा के विवा अबिन निर्दे स्थान ।

<sup>निभार</sup> यहारा प्रकार वस्त्री लड़ भी है। इस ने सरदरमी भिद्योल्डका निर्मण युक्तम ने भाजनी वडीरोजा । यह रखनी रेमेरे पास नमा आर्थी है । के हमें वह की सकरा नार्यका शक गुअनु जन्मकाण रखने में समर्थ रहेगा। टमारी श्री रह का क्योर के में से ही दूसरे के वियाजी ता भागा जित्तानी ताज्याच्या शास्टे । पिन्रे नवापनामा अपा, सनास ने साना में आ दी बाग दुउमेरे। दम समामा है कि प्रके भार ने उत्पाभव बिता होगा कि ग्रासन्त्र से व्यावकार्यका क्राक्त भा उभावेरे। नुत से भा नाम रक्षी लिये कार्यन लड़की की नहीं भेड़ा र कि गुभाजन व्यावसायिक शिक्ष क अभा व है। उत्तरे के अन्य यान भोगे महोत्र उत्सक रिकता था कि वहा क्रिंग साक्तर स्थितका धार कारति । अवज्ञरेकार्त्र ने कार्मी वर्ग सनस्या अवकारम नामाना द्वी है। द्वार मान वनभी यह समस्याउमती है। इसके द्वाराज्य रम स्वतंत्रजी 🖓 ब्राक्षकेंगे बहुं बुक्रभी रमाबक्षभी बारसकेमा। श्री दूरम्बुलपाउ जी की रच्या भी कि जुल स्वाय करती बने। व्याकासाचिक को स्तिन को तोचे उन्हों ने यस भी विधा धार 13क अलहन रूस अपनी ने क्र नगरमा देशारा बार्टका है । उसमें अहा देशारी cum होगा बहा आगो अपने बादे आर्र को नामि सव्यक्तिमा । याद नहें के का नी वर्णने व्या स्थानकार नो सी बनार इन्द्रिल भी स्थापना ते अस्माय नहीं





बापू ती जी रिना १ समकाल लाभाग व बने बाहर चूमने जाते हैं । उस समय प्राय बच्चे ही उन के साप होते हैं । मुने भी कई बार जा के साप जाते का सीभाग्य प्राप्त हुआ है। बापू जी का बच्चे के साथ बिलकुल बच्चा हो जाता देखकर मेरे आ स्वयक्षी शीमा नहीं रहती थी। बच्चे। से गण काय लागते, हमी माने ल करते कोर विविध्य प्रकार की बच्चे। से गण काय लागते, हमी माने करते । राह में चलते चला प्रकार की बच्चे। से बच्चे के कम्यो पर हाथ राह कर भूलने लगजाते हैं। उन के चेहरे पर तारे दिन भर मुक्तराहरू रहती है। हम को हमार कि वाते, हती माले ल और सुटबने काने की भी आजारी राहता है। एक दिन एक जर्मन महिला रोप पर हाथ करने की भी आजारी राहता है। एक दिन एक जर्मन महिला रोप पर हमें करते की भी आजारी राहता है। एक दिन एक जर्मन महिला रोप पर हमें करते की भी आजारी राहता है। एक दिन एक जर्मन महिला रोप

जर्मन महिला- Bapu I have brought something for you बायूजी- (खुशी रकेशाया) Hallow what is it day me have at as महिला केले और पारीते की बनी मिहाई लाई थी और उसने कहा- जर्मन महिला- Bapu you will have it

यर महिला ने इस उत्तर की परवाह न की स्तेष्ठ नमना लाकर बायूजी को जबदे-ही दिक्ताने हागी | बायूजी भी कब दबने वाले थे | उन्हों ने पर नमन्य चीन कर उत्तरा उत्त बार्ट के मुद्द ने भू देना शुरु कर दिया | इत पर बायू का बेहद वाना हरी से मूज उदा |

अपूर्णी के व्याक्षित मार्ग बापू जी के बर में नित्य प्राय १५,१६ आहमी भोजन कराते हैं। भोजन बनाने इत्याह का एवं प्रकार का वाज उनकी सहस्थानिनी-जिसे सब अ आप्मान जाती ना कहते हैं। इस निवाद अपने हाथों है कर ती हैं। इस का में आप्मान की एवं और देनी उनका हाथ खराती हैं। पर मैंकर या नौक गृती पाक शाला में कोई नहीं हैं। मुंबह एं बजे से लेकर शाम अ बजे तक गृती पाक शाला में कोई नहीं हैं। मुंबह एं बजे से लेकर शाम अ बजे तक गृती पाक शाला में किसी ना किसी काम में लगी रहती हैं। जिस स्नेह के अपने असे दर्व असे रहती हैं। जिस स्नेह के अपने बनाती के अरे रिवलानी भी उसे देख कर प्रतिस्त मुद्दे यही भाजन बनाती के अरे रिवलानी भी उसे देख कर प्रतिस्त मुद्दे वापूर्णी की पाक शाला में खाने नहीं का है। मुद्दे विला रही हैं। बाहर के बापूर्णी की पाक शाला में खाने बाते ने एक हो ता है। के सामा भी में सब लोग एक ही प्रान के लाग थे। गुजराती, पाजाबी, मिल मिनन प्रानों के लिल मिनन प्रानों के लिल मिनन साने के लाग थे। गुजराती, पाजाबी,

मदासी, किमानपुरिये और बूरो जियन तभी तरह के लोग थे (बिनारी 'बा 'का सारा दिन दहीं बातों ने लगजाता है पट्न बे बभी उक्ताती नहीं है। सामाश्री ऐसा बेसू नही उत्तम प्रकार का (Rich Food) बनता था। अस्त्रम की सपाई - आयम्बा लम्बा चीत्र है। आबादी और क्षेत्रफलकी दृष्टि से गुरुनुल से अम नहीं है। सब प्रकार की सफ़ाई यहां से बहुत अच्छी है। किल बड़े आत्रवर्ष की बात यह है कि महक्षमा सफ़ाई में न कीई भरी है और न कोर नौकर । शोन्य और मूम के लिए पक्की रहिया बनी रहिंदे | यहा की तह जिस कि की कारी या बुख की और में आक्रमवासी वेशाब करने की बैठ जाते। हरेक टट्टी में वो बालिएमा श्ली होती है। अरागे बाली मूत्र और वानी के लिए दूसरी में केनल मल यम्ता है। श्रीच कर्यकने के बाद वास श्री हुई मदी वर्षे में उठा कर जपर डाल देते हैं। इस के पलस्वरूप न वहां बदबू आती है और नहीं मन्दरी मन्दर मिनभिनाते हैं। हा, आठ बजे लेत में गड़ा लोहबा सबबालियो की मलको अप्तामम मा कुछ व्या मार डालवा सारे को मही से पाट देने हैं। और बालियों का दूसरा सेंट जी पहले दिन भूप में सुल जुका होता है टिट्टियो मे राजा जाता है। इस प्रकार से सप्तार वहा रहती है और दूसरे भूमि को तब से उत्कृष्ट खाद मिल जाता है। उतान्त्रम की शेव स्कार्यना जाम आन्त्रमवासी बारी बारी से करते हैं। इस सारे बाम में बेवल री-१० ट्यक्तियों का एक बटे से भी कुरा कम समय सनि होता है। जितने दिन में आग्रम मे रहा ई उतने रिम कालियो को उठा कर गरे तक पहुंचाने कानाम में पुषुरे था ) प्रतिदिन में यह अनुभव करता था कि स्वामान और नवताना के लिए यह काम बहुत सहायक है। बापू नी शारीत्व शम को बा उच्य पद देते हैं। वे केवल अस्त् मान और पुस्तकतानकी बहुत महर मही करते । उनकी चह धारका है कि आज कल की पुचा जिल शिक्षा प्रणाली में केवल पुताबीय मान होने के अजीर्ण होजाता है, बिस्वाधी भी मोलियता सर्वधा तर हो जाती है। उस का विकासित कति के लिए न अचित प्रयोग मिलता है न अचित समय मिलता है और नहीं अतुष्त परिश्वितयां मिलती है | उन्होंने स्वयमेव बहुत किताने नही पर्छो है। जो दुख उन्हों ने पदा है वह सब रेन वाला जनज की सम्म ऑपनेल काने में पदा है। अफ़ीका में बाचू जी ते एक टोल्काय काम स्थापित कियाधा भी अब तम चलरहा है। अस का एक एक क्रम्या बापू जी के हाथका बताया हुआ है। हक बार अदाबा में जवाही देने हुए इस प्रश्न के पूर्ण जानेपा कि 'आपका क्या पेशाहैं १ , बापू जी ने लामानिक शितिहीं महा कि में वेश से जुलाता और किसान है। बापु जी भी जयनी - तीभाग्य बरा क्यू अनुसम् मे पहुंचने के सुख देनों के बार मुद्दे आपूर्ण की जयनी में शमिला होनेका वअवसामिना । २ अब्बा राविनार के पुष्य दिन पातः माल से ली

अझाल् नरनारियो ने पुरुषो की माला तथा मुद्दी के हार बापू जी को वहिनाना प्रारम्भ किया । प्राथिना के बाद सब आग्रम वासियों ने महास्मा जी की चरण रजली। (बहां आन्ध्रम कासी प्रतिदिन महात्मा जी को मिलने के तमय चरवों में पुवाम या अन्य आदर सूचक अभिव्यक्ति नहीं करते। एक व्यामे जीसे छोटे देहते हैं। वहां औषचारिकता की बू भी नहीं अपती ) रसन्यता द्रजारहा से आत्रमनाती पूक् जवान से बापूजी की पूर के जनम दिवस प्तामार्दिछ थे। इस के उपरान्त महातमा जी ने अपने चरेरे भार और जोर उनकी धर्मपत्नी में गेर छुए तथा उन का श्रम आशीर्वाद ग्रहण किया। ६ वर्ण सामा **जारभ इर**ी ताम ने इत्रात्ति के बाद विस्वालय के मुख्याच्यापक ने विद्यालय की बार्षिक रिमेर्टिये। रिपोर्ट चदी जाने के बाद महात्माजी ने आत्य चण्टेतक भाषा किया। तदनार आन्यमवाधियो ने बच्चे बूढे जवान एव ने मिल कर नवसी औं। चराविषर दी बरेगक मूत काता। मध्यान्ह के बाद दूसरी अबेडकहुई। इस सभाक कार्यक्रम बडा लम्बा जीक था। संगीत, देवियों का शमु, वार्ष्ट्रम (sotumation music) परायसमावन (sialogue) के अतिरिक्त तीन नारक हुए। पुल्हाद , जीतत काइए ऑ जयद्रथनप नाटक लेले गर्थ (इस में प्रलादनारक अभिनय की दिख्ते, जीसस काइस भावकी दिख्से अनो ले थे। विशेष केशाह तथा अन्य तामारीके अभाव के साथ क्रिके खेंकेंका ने निसे गर थे। शहरे के प्रतिश्वित वहां पर्यापृ लेखा मे उपरिषत थे। नारव मे भाग लेने वाले प्राय: कीरी उम्र के लड़के थे। तब भी एव प्रभावित हुए। एएं काल प्रीतिभोज हुआ। जिह में आसपास में गांव के सब अखूत आरि तादर निमंत्रित थे ।जी वोल का मुक्तहल हे मूंगकली और किश्लम् वाटी गई

ने उत्तरभी कीने हैं 9

अनी वही जो संबेर शाम रम् शिमले बीखा में पर देरवा करते से । महिमा सर परिमकर राष में वेन हाता अंतर क्लियार रोकती केरेकर मानार चलते थे। भला उनकी स्त्रूवी क्या है ९

नार्। ज्या वार्ग , चाल दाल , वोल वाल रेग रेण पनेश्राले हों। । जस पनशले ना नामही ते

art g, 1 मेरे स्मणी ने कहा - जार हीय र समामधी-इतने ही में नाचानी साते दुर दीवन्द्र पी भीने नहर - गोपाल । और साधानली ।

( Restuarant ) Block No 15/ quarter

चानी अमेर में वहीं थीं, मीचे से स्वरप्र वृन चीनी और से सेने रने लागे - अव ना ना भी ने अने शाकाया - लेली - दावाचे - सामी वृत्तिक भे अमरित , अपना तो जुद्द ग्सलवाना नहीं ती सीम का बी' मही र्मिसवरित । स्टब्स निकार के लियेरी बहार - में सी 'सनीय 'परिमान है। उतारी खलीम की मा सम उत्तर्व की की र अहसी थी कि "स्वयूर आजकत सब खेड रहे हैं"। रामा के खर में भी वहिमा नावी न्तर ( विभू पुरुष ) आन्त्रको है हम अमिनमर्स भी तो अहिया सामान मंगनाओं म । नाचाजी - सुमितवदावस्य ९

"बहुना वर्षा था अभीव नेप के लिये के वे श्रूर नहीं लिये ,ज़रा सी निन्धि सिलंबा दी ही ती तव भीकारते की लूप ही अपता-सारे

बन्जे मिल बार स्त्रे लेखे व वनी सीम

देखारी अरीब साल्यानारी । " ભ્યા- (થોકી જેર જદરસ્તર) કાળા સનાન श्विकोले - त्यार की आएमियों

नी फोकान है। जेसा ना आदमी समे नहीं बतना । सोमनाथनी तम्बीन्या

रवशन है - महिया लुपियाने ना पात लाम थार उसी की बनी है न ।

चाची कीली - उत्तर्यको सच्चि यामा ही में ३ पर -पर्हे हैं। ज्या बुख और भी देखाँ है। १७ जाने भाग की बीली कीन शेले आते दस स्थार ने ती या क्रेभी निकलना कर करारिकों ज्ञा पारत <sub>पार</sub> जहमरी आके । प्रका**र** जी की ना करिया व जे में भी मेरे प्रियम का सामान रामती है - उनेने नायुगी मना नहीं नारते ह AM Secretarent A Z'A 1

बात कार करें में की लागा - चानाकी व्यक मनकार भवाना की कारी -की रो जो रखनामनी वे उसारके इसे में में से मार

रखनार सभावपा। त्रवस केरे खुरमासिक ही जहने लोगे "नहीं भेरे भारे !!! न्यान हरे हो राम नहीं अपनेते , पार्तेल निकार नगाने निकार उसने राष्य गीलिस भी रोने नारिये पार कोट भी-वाश्चि, इसके बाद बूट मिर्नेबेबते ज्यस्य नार्ये । न्या गुसद्दल में यह पर्याते **ઝ**. વ

इतने में सो मनाच और सनो सं खेनते 32 3mm । सीम बोला-"वानामी शिवर विस्ताला । ने इसमें चीदी सी रेघसं लग महिंथी ।" मां ने भ

जां ने नाची नाची जात से नवे प्यार से पुकारी की कार में उठा लिया कीर जाती लामी -"यहि ब्टनदेनेका मल।" निम् अबस से रवड़ के Boot लाकार परिमाधे क्रीर पापी दी क्रीर नहा-जा बकी ! स्त्रीष से खेल ।

रोटी का समय आजवा रास हो वली थी । बिने के अंगी ही ने सामने के हमये , कोहले दहक रहे हुचे और गरम जरम भीजम उत्र २राजा । बाचाजी उत्रम

अपने बन्धाल में भरत ये । हमदीनों स्ना ने बेंहें। बाची ने भीजन प्रोसा भिने नाप के लिये जारा, यह भी नाप नमाना मना था - अन्या जार वार याचीने सोस भरि और अहते लामी कि प्रसानहीं उन्हेंका होगान है। सारे नाजू नाहते हैं कि जनमी अन्तय कायरी व्यक्तिया हु । स्थरितका त्या-मा यादित ।उ वक्के में आजाताँ है। जाता वंदकीर और गरेत यर भागी रख गित्रता प्रहता है। यर न्या भेषा है शूट देखी ने होरी २ महीनाले होनें। संदस् भीडे ज़िसे कोने में अल खेरियें। मालदा वार् चर्म राम भी कहते हैं कि टी । में चन्दर दे देते हैं यह रागम की स्मली करी शामिल महीं होते । उपस्कारों के भाषेभी चार्य के देते हैं। दीन दुर्श्वके के लिये आप दितीय कर्ण है। स्वाने यीने की देखें ने या में सी रूप की वसी नहीं हैं पर नेपड़े ने ही फरें हुर परिने हैं । रुमृति राम की परीक्ष में तो स्टेस बन कर गरे पे कि सार्वने वड़ी रहरते से मिवति में ले लिया फिर अपन की दोन रचति हैं 9 भीषाल मीत्र के कीरी स्मारहाथा उसके दिल

मारिय महाना आहमां ही मुक्स का दूस के स्वास आहमां हो कि महाना आहमां की क्षेत्र में मुक्स का दूस कि निर्माण के कि महाना आहमां की मारित के स्वास के देखी के मारित के स्वास के देखी के स्वास के देखी के स्वास के स्वास के देखी के स्वास के लोगे से स्वास के स्वास

जी व्योवपात्रसल्य - अजी मेरी स्माने मे

वडा बाबें के 1ल चे उम्मानी की अवहरू

मेव प्रयस्त वारकामा नगारिये, छेनेर वृद्ध

महीं, शाकाल स्वासति हीद रावनी चाहि

देश बार ब्याकाम, असली बरे न शही तब

विकर भी न जाने ज्या होगमा है।

जीषाल - (मेरी तरफ़) भाई देखों तो जाज कल के नहें २ नाम धारी सारनी हम से बढ़ ते हैं दरेक २ मुश्मार बदलें हैं जिसे हैं मेरे भा म हो पर के २ स्मूचकों भी प्रतर्श की अदिते । किल्ली दिल में किल्ली के शाहरतें हैं पर अकड़ की बहार हो हो जे का महीं। तारीफ़ तो पही हैं :-

ा पहा है :~ बढ़े उम्मूनी की बड़ी शाने ही बड़े उम्मूनी बी बड़ी आब है। बढ़े अमूनी बाबडा नाम है,

के आर्ती का बहा कार्य है। मान्यरमी दिसे कारे-से/स्लाराम की ? यह का मार्दे हो। मेरी एका मंत्रे मेरी आका मिने कहा स्थार आर्पे। वहरा की वार्त है ने अनतक स्थान स्थार को निस्नला रहे से सम्बन्धे मेरिसे ले आर्पे।

मानाओं - क्या भागा बेगामारे व को का काम की सिंद्यूल होने कारी के कारी करते के लिये प्रजाने की आप पवलून की द करते के लिये प्रजाने की आप पवलून की द का अभी स्वाप्त में अभी तहर बोग नहें का आप

चा माजी – क्रेडे-बही ? भी: उन्नी चारिले कीर वह म्हर परिलम भारिने । बच्चे भें चलते हुरू म क्ले को भारी गोर्स म लेगा चारिले कीर वह उन्ने प्रकाप सारिका को साम स्वेतरे पूर्मिल जाम । गारीब सार्सी को हो ग्रेसर कीर्य ए

जाम । जारीब उत्तरमों के दो होकर की दश जाती खुनाने । सम का माम पूर्वका भी में ले । सम के जाद मामार का स्वाम ज्ञान अदि में उसने जह दे से सम बहे । में सम के लिये मिला के हैं पहा बहें जानी पहार्र जिसके बात समसे हैं एन बड़ा का सकते

ित्रकर्त् चालकाल हो तन वहा नन सन्तेते हैं। चार्नीली. जीने तो दखे नद्दे नाद स्माजाना स्व एनाद्देतो ये मानते दीनहीं। दक्षेत्रण श्रुट प्यति क्लोद स्नीतो ने निर्मेद लहा करती है। गुम्ही मनाव्या।

में-ना भाजी १ मेरी समाम में तो बहुत कमि के लिये कोर ५ए की ज़रूदते हैं आज़कल ते रसी तारह बड़े, बन सम्होते हैं।

नानी - यहते हीत नहते हैं। मैं तेत्रक्त जाते जी से सर्मत हैं।

नात्य - अत्या - भें इस साल सोमनाधनो गृतः जुल यहने भेन हुंगा । सुभे नात्मकनाते ने भेरत्य नहीं सीच्न शिभानों । मोक्ति के हुंकों भी जम्म आजारी की सर्वी रोशी नार्शे । भागा भी जाज भी नाव्य (क्रेमर्ट्स) भागा की राज्य भी नाव्य (क्रिमर्ट्स) भागा की राज्य भी में न श्री (क्रिमें भागा सोम नाथ सुस्तु ने के एने नार्किनीस्व पर सार्यन होने ने नियों में ने सिकाम)। पुरा दिनों कार स्वा नार्याक्र स्वकासमा

मात्यम् पर्व । स्यत् १ रिशक्ते दिन के । जानियों के भीरामधी क्रीरे नहीं शिमाला ही लखा ।

संयू १ ४२६ मा आपसा महिना था हिन्ने में नो २ उपरात्री हना नदलेने ने लिये आमें हुए थे। में भी कालिया भी उवंद्ध से हिमला प्रदेश) सोना कि नावा और मिल्राम।

ार ना । जाड़ी Mation प्रयानुनी । स्वत एक्ने हो ६.५ २५६२ पाती कारक उत्तरे उनेने से स्वतं के जाने में हार लोट त्रक्ये।

स्टेब्सन, मासूनाम थाविने हेगारण हिल्ले नमस्टाण गाड़ी के पहुंचन है कर आनान ग्रेमकी 'जोले भी सामनाध्यामीनी मार्थ' नमेर मारुक्त !!!

में सोम लय ना नाम सुन बर्य में नहा दून दिनों 18देश में रहा से मुक्ते उस नाम का स्मारा म रहा था । वॉ-मी स्थे नाथ रखें हो बर्य में ने भी रेरमा - वही मेरा- व्यय र नार्य सोम नाथ था । अगो बाद बर्य में ने भी व्यरमाताम् सी । सोम नाथ औन पश्चिमका



त्राम क्षेत्र के उम्मान मामाम क्षि केषा क्ष्मिम मास्ति मामाम क्षामाम क्षि केषा क्ष्मिम क्षिम । क्षाम क्षमिम क्षेत्र के मेठ क्षाम क्षामि क्षाम । क्षाम क्षमिम क्षिमें।

भीदे २ अप्या कालाव से जुल्य पहुंचा वहां सीमताच पुस्ता कालाव सीमनाव मका भागों का स्वतम रेखे । उसके कर काम वहारत स्थाप इस और रम भी कुस्मारी उत्ती समाज में पहुंचे ।

वेश के निषयमें भोजनाधनी होतिन धनाते हुई उसने जार अन्य नीवर सीज. अस्त अस्त हिल्ला स्था में जुद्द कथन करते असे में तो खबा होने से न मना। भो मन के नह करते हा बहते में भीने कार्यों हो प्रदेश कि का अस्टिमीकॉन बीतार । सो मनाम के स्थापरह मुख्य (अपूर्व होती हुई)।

उपरम्भ , भूपेय दुख्युं /

- 40 <del>a</del>-

# भारत के दस महान् पुरुष.

भारत के दरा प्रहान पुराषी केंद्र माद्र दूँढिए। महता में उन्दर्भ केंद्र (पुपाता का है) प्रमाग

> भ ही अ

य**∍** न्ती

वार्यालय में वहुं याहरू \_\_\_



१ विकासि के अनुम लित मालली का यह विकस्ति कुराम है। चयल चंचरीकों के चंचल चिता की, लुभाने में अनुषम वे विकासन कुसुन है। मुखाबों की कार भरी आहे यें से भी बीध लेता वे विकसित कुसुम है। न पहुंचे जहाँ लात नीहम औं नो ती, उनी बेरा पारों भें 🗷 विकसित हुसुम्है।। उर्र छए हीते की हारों में हरिके, मगर करा माला मे निकासित कुसुम है ॥ जी भगवार के सीस तब आ विराजा, जगत ने बरी "प्रेमी" विकासित कु सुम है " "मेर्म" श्री राम ! आक्रा पिता तुम्हारी भें सीस पें पर्रेगा । तन मन तेरे -यर्ग पर अर्पित सभी कॅर्गा ॥ बिल हारि जाउँ बेरा निस्मार्घ तक बन्मन पर । यह पाप का जै पुतला नी से इसे छुरी घर ॥ मत बात रेसी कहिए, मुक्त से मेरे पिताजी, गीरी में जिस्नी खेला उसकी पर शनका भी। हेराम नेरे व्यारे माता ने हैं! दुलारे ! रपुनंश के सितारे , काटी यह दुख रगीर ॥ ्रभी दीशीराज ''



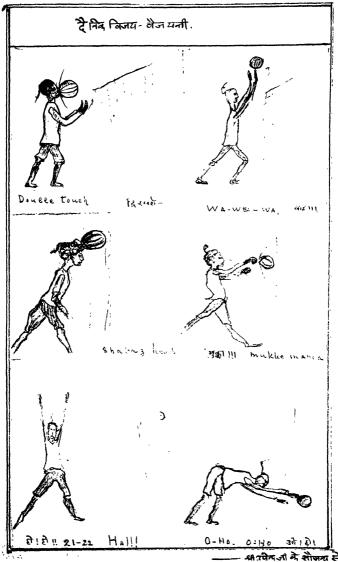

डायरी के पने

१६ वायान का वित्त था। आकारा काहतो से निर्म था। कित निर्म व कर्म हो दरी थी। आको से उसार साथी अञ्चला अनु के थे रोप नहां आते के उत्युक्त और स्माण थे, आकारा की स्वाम स्वरूपाता युक्त के निकारों की तरह से प्रतिकारण बदल रही थी। आकारा के स्वामा ह्यू प जी आहफ सूत्र के ब्रव्हा से दूम है रहा था, वह निर्म्म था कि आज पहं से जन ही आता है नाहे निहाली जिरे आकारा को। लगारे हुए निर्मा के स्वामी ह्यू देखा हुल्य निका। हा लोग कालिका बहुं नेपर प्रकार पूप में। कालिका में की हुर्फ देखा हुल्य हक हो अथा और हा ने स्वामह भी स्वा कि पह ताम्या विश्वास महा मन्द्र अतर है। चारे और अशिक्षत अगदूर भी हो अभे हा शिरा विस्तिलोग उन भी अगदूरी का हैराला कर सही, स्व का कहा अर्थ सामा का स्वा

अने के ही तो देख के जात के सामाम कार्त में स्वामा पार्ट हैं हुम्ला गर्छ है कि सामाम कार्त में स्वाम अने हैं स्वाम में में हिया में कि सामाम कार्त में सामाम कार्त के सामाम को विकास के सामाम को विकास के सामाम को विकास के सामाम को विकास के सामाम का

हा सालागाहर निवा है यह सब निस्ता रून सकत के न हमता हिमारे आर्जनीनी सीमा नहीं रही अव स्था कि लाला जी सारे प्रजान कादीश कर ते हैं पर अवस्तु हैं। बाबह मिकासीहै- मोर्न का साहस मही करते, व्योक्ति वहा के म्युक्य नी जाग नेते ने लिए दलपित रहें हैं। उस के सुब भाव बता रहे थे कि प्रक्रिनाता ती उन के कामने आ नार्य तो उत्त के, पार्ग वाही सनामत न के मेंने। हमारा भार्यका विदे हमारी उच्चानता बढ़ती जाती की पर बढ़ मीजनमा बीमा आला औन्त्रा मानव सीमिक रे अन्मे को काबू ने गन्दव सब्भार । उस ने करा कि मुक्त्वु त के लग्ने काम्यू और उद्योक होते हैं उसरों कहा कि यह विद्रजम नरोंत का अनशर भनु इस है। इसरों करा कि पास के उन्ने में स्व अंग्रेस और इंगिनिस महिला मेर्डिट, उन्ने में और भोर्र गरी उन्मा भी <sup>W</sup>का है अपन आ के दिस्तार्थे । पर्जाते से परिते पूर पहिल केर आर्पेणा करता पूर की ही बरेर से लहू तुरान कर देगा। आप नहे तो ने जा ना दिखाई। जिला नात्वा लडाई व काली अरिस नि कि तासकी के वह पुरा कव भूगने वाला था। मिर् न्वद्र परवात कीत नती रस प्रसण के जलते ही बन्द कोरे सन्तान बीच में दूद घेडे | दोनो मन्तान अवनी देनिहासीच विद्वार के विद्वार दे कर दूरुरे की पूर्व बतागेल हो । लक्कर में उद्योगे उद्या नदल लिया, तब हो भी स्पन्ति मिली |बार्ति संभ्यतापुर्रस्या। रूती संज्ञात से पतार लेगा कि स्क पुरालात गोटरकारको अगो स्वा हो का रोक्ता है और वह अमृतकार तमाका विस्कृत का दहा है।

भारत की जाबील और अबे बीन समय के राजधानी मेलकी के पहुंचे पितर पूर्तिका अन्वेक राज २९ मिदीव भीएव से इन्नी टै और फिल्ह लगर की बच्चा २ सूनि भारतीय बीदला और क्षत्रीय कीती भरानी की बार रही टै, जिस शारत की ज़ाबेक देंग भारतवासी के लिए संवेदा रखते टै उस राटर के बैर धर्म है हुम्प बिरोब आमन्द से आम्दीवित ही उग कर बुगकी बी मिलाराम मानी भी सुन्दर ता की परकान ही बाद होनी का साम नहीं हैं

बालहर के सामने द्वाम ने उतार दिया की में अम्मेसन नियासकार के करना तठ जीवराज्ञ में दे स्थात है हिया उत्तर आता महा अस्तुमन किया के सुरुष्ट के आत्रों अम्बे शित है ने हैं जिए अम्बेसन के प्रति के महिता कर दिया सुरुष्ट के स्ति है मा कुष्य सुलान प्रति किया के अमेर के मिल के अपने जीवन जागृह के में कि साम के प्रति के प्रति के स्ति के स्ति के प्रति के मिल के अपने के मिल के अमेर के मिल के मार्किय के स्ति के सिक के स्ति के सिक के स

जिता के बार्य में साम समा देखाने लुह हो गया गर अपने प्रतिमें में मार्य से उन्न देखाने की पाता और निश्वी किता के में में हैं हैं एउन्न की रिक्ता के भाग इह निश्चाय और शिश्वी किता के में में हैं हैं विभार कारायम हैं में तीनी सरकार स्थान के स्वारण की मारा है उनी पहां की के आंतर में स्थान की साम कर स्था मा में स्थान की स्वारण और उन्न आप साम से में बिन या पर हमें मा में स्थान उन्न महिंग की साम जीत उन्न सी प्रमाधिका हुए मा कार्या में में साम की समनता दिन की सेता के देते हैं मी बना नुष्म मार्य और है और रख मा मां साम की साम की सीन में सीन देते हैं मी बना भ

वंत पेतिन जी व. कार्यक्षेत्र हैं। मंजें में वेदिक पत्र का समेश सुगाण उन का सुगन कहाँ है। उन का कार्यक्रिक हैं। मंजे में वेदिक पत्र कार समेश सुगाण उन का सुगन कहाँ है। उन का कार्यक स्थापिक कार प्रकार पद कियार होना रहाँ है। मंज है होगा ने तिन जी दी रहात्रा पत्र का वेदक हात है। अपन के हैं तोगा ने तिन जी दी रहात्रा पत्र का कार्यक और स्थापिक कार है। अपन है उस रित समाण कार दिन था। अधिकार में महाने हैं हुए का अगागा। मुख हुए मिल कार्या हुए का कार्या है। अपन के सीग में सुगारिक कार्या हुए में कार्या के सीग में सुगारिक कार्या हुए का कार्या है। अपन के सीग में सुगारिक कार्या हुए कार्या कार्य कार्या है। अपन कार्यक कार्या है। अपने सीग मार्या हुए कार्या कार्यक कार हाता मिलापी कार्या कार्यक कार्या है। अपने कार्यक कार हाता मिलापी और उन्हों कार्यक कार्यक कार्या के सीग में सीग में सीग में सीग कार्या कार हाता मिलापी और उन्हों कार्यक कार्

चेदित की से कार्य वर व्यवस्थित कार्य मान्य स्थापना महत्त्व है। यह दे व्यक्ति सी स्थापित के पंतु को दे निक स्व सी कांप । कार्य मान्य सी कार्य है निक सी सामान्य कार्य सी सी सी । कार्य कार्य कार्य कार्य है निक सी सामान्य कार्य कार

रह का पूराना शीप धूरीयानिकासे मीवानके हैं मोब के कादिर सहसी के प्यापित से दूर की तो में के साथ का की वार्ती के साथ पूराना हुवने सिका में काप सक की वार्ती के माय का की वार्ती के साथ का कर पूराने की समरण पिता रहा का साथ में रूप में हुए माय की ये रूप मा उदल का कर पूराने की स्थाप की रही के स्थाप की माय की माय की माय की की हैं की स्थाप में दिया पर एक का की रहा के माय की रहा के स्थाप की साथ की सा

विश्वती सम्बद्धा की की कार्यों नद जारी सारा केटमार्थ " अलार ही सम्बद्धा के मार के बंक करा साय केट कार्ब टायम माला लिए हुनी काल ने पी महिने अध्युंदी के अर प्रथा का उत्तर भारतीं की निवस्ती के रिल्स की बड़ने वाली का कि ही की उक्षे तब पहुंबत के लिए अप के से दत और की पाट करणा मिन या। मुक्तिन यम मा उत्साह से सात क्टिशम एंज रहा म। टाजियीं में क्याहर के किए इस उम्बंत जीए और उपनास में अन्य मानियों में उद्देश वर उन का स्नावत किया। धाती ते धाती स्थान किसा पर इक क्रिया कता और कुलें की ककी देश कर रित सीकाने तथा कि अवदिवास के मानिनी मा भी अन करा केले ही स्वागत करते हैं अस्तानातों के रिका की रिम्हा भी की अनेका मा भारत सम्भामा भक्ति म मा। रिन्दु समाज में जंबर बेना की है जनसर नहीं अस सब दिन्दु अपनि केल कीचा, अकीची और गूरीकी की क्षेत्र आव की धुस्तवर आवश्य के निते कित्र भी का सेनाइन जनामान है अन तक कि जातमांत रही स्वयू की दें हों। क्षींभागव के फिल किने के में का मा उसी में ६ ५ टाजी और मेंडे थे । यर बीम मी बद मेरी भाग अन्यती १९२६ वर्षी अनमा राजि में म का की भागाती समाम रामता प्रा । बीक मास की बेगना सम्माना केंगता पुरानों के पंडित भी भी समाम सबते थे। विश पर तुर्वे पटीय वे स्वादे सक हैंहें के अंक क्षितित है। उस का परिशाला भी बता रहाया कि विकार पती और उन्म क्षती-त्पाल नहें थे। सर अक्टूर श्रीन का मह अपका की बंगाली सुसक्यानों के रिका क जापन केंग मा म हो कर उर्दे ही अहें भारतीय शाकीय रुकता की देखि से वाभाजका ही सकता है। की कि प्रमु अम दिन्ती क्य अन्तर में मक विपि का अंतर है पर वहां के बेगाती हसकाती पर ही अस्या नगर रोगा उर्दे कर के किए मेकी ही है असी हजीर विषय केंगता या अन्य रोशीय भागीये किए निवास आहे। मा गारी में सकता मित्रप मिला। देखें में एक बंगाली साम जीने अति ही देशी बो बात रहींने ची जब रियुश्ताबी हो में हो बिला कर मुख्यमानी की बुरा भला बली की संगती के नेता पाना समाधित हुए कर विकान के उत्पूर्व में उन्हें के के दे स्वाज मा निर्मा की और मुकार गर्ी हे लीग भरोची से आ रहे में रूम का सीमा स्वाभाविका या पर संपानी की गजरी में बर माय था कि किर हराजमान छीप देउ मेरू कर एमीर राजने नमाज पर कीते उन्ह आध्मी के उनके के लिए के रिक्ट्याइस उत्तान उस पर बढ़केंद्रे पर बढ़ारी मध्र अमे पडा रश शराहत जवान निराश हो भर उत्तर गए उसी समय रशम में पलाय रवामा हुन्दर दल गानी अनेका में हुम बता। हा की की छन्नू अरं दल की वनमति ये कि टन के पर माली दे परा है वसे केमाली साम का कंपड़ा भागा रूम केमाली के हर है दून स्ववेद ज़ैन जाइउंगु । नमी के सापु महाराम मारे अरमेलने ।अम नेता है पलट गया तम दिन् लोग अपने र माने में लेके। पर इ टर्टी के जाने कहा सरकाराने की तेन असी में बोर्ट अस्टर की रवानी गई। पर लं। साद महाराज अन नकाना नहीं दे रहे के म उत्सार मान करते के हका में भी मिन की नात मह कि महत्राम क्षीम बहु हे सुरात्माती की तेम वह रहे हे जी इन की आना समझ नहीं पहें के मह धु सी के सुराक्षमान से कीलोंने का सारश तक म करते हैं। उस के नास रूक में व बरी ही उसने आवाज के नमाज नहीं में तीन महानारें में उन की कार्य के जिल शाम हरन है स्वामानी का दिन स्वाहन भी दस का नाम है के पहन ही ती अक्या है किए ती में वी प्रकृति में कि अहता कही है मानिकारि के किए मह पर मारमा कि की है का अवित्ति की उसकी वाला किन है नह महो कि कार-नीय नहीं हैं। विकास की की को के दुस्तकातीं का भन्ने के रामेन दिकादीया। उम उस भन्ने से एवा बर रुकी हैं, तस के अमरी के म अमानी हरिए के देखा समते हैं. मद मर्ममाना छेला कि वर्ष भी कीर हरासमात्र होगा समाज का क्याह आहे नर मनाज के समय नमानु परित से न ब्बिमा केनके नाम के महती आवाज हरारामात के बांग की सुवाद हेनी । करा ा हिन्दू कीम भी अवने प्रक्रिकेंके की प्रमान कि मान





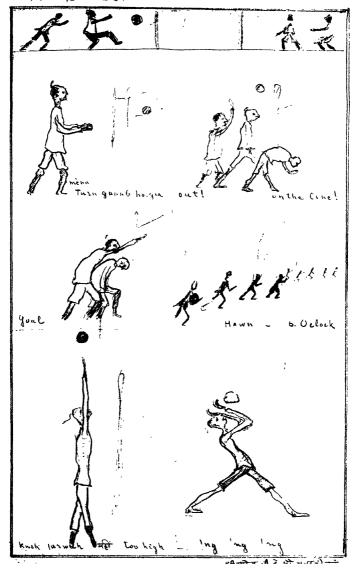

स्बराज्य क्या है।

स्वराज्यका है.

हुम स्वयान्ये बुमियों को मन, वयन कम से स्व पर स्ववित करियों है वि समित्र प्राप्त पा मुख्यामी राज्य महीं नारहे । इसलामी राज्य की मिराक रेवीर करण ना लायम करता था 'किसी राज संग्यता' मां संग्यता , किसी राज विक संग्यता था संग्यता , किसी राज विक मां कुली का दूसरी साथता को संग्रता , किसी राज के प्राप्त के किसी साथता को संग्रता , किसी राज के किसी साथता को संग्रता । मां स्वाप्त को अपने की साथता को संग्रता । मां संग्रता को अपने की साथता को अपने की साथता को अपने किसी हैं।

स्वरात्रां ते वसंतकी स्वीवे जिसके चलते ती जमीन भा नार निर्देश जिस्त्र नारी विकार नारी व

कृता यह उत्ति अभिर्तार्दै भी स्टेनले राह्य महोदयः स्टीशमादि व प्टेस्ट्र नामन पत्र में शासकारेश) स्त्र शामिल देशों पर् मनोर्देल हस्य भारतने भीरे में निस्ति हों :—

<sup>©</sup> शासनी देश से शामीन देशों ने उदाहरूका सुमारव रज्वेन हुस पर्भ नापाराहरू है ,वि

नार बच्चन विहीन है, व्यापार मुक्त सारे । सूर्य भी को के निमा के यो के वार्य कर से निमा कर से कार के लिया कर से की से । अपने के निमा कर से कार महत्व के निमा से कार महत्व के निमा से कार महत्व के निमा कार म

### विजय-वेजयानी.

## उननी

ुवन यन यो सिनी अग-अधिनी

जयविक्य अय अव्यक्तमानी ॥

वह नहिर जोर सुविद्याल, रिक्षयल अंदर बुंबितगाल भिद्धवी प्रमुन्त परभक्षितभाग, प्रमित-क्षेपत्य क्रियेनक्सा । यह पानु लिक्षत द्धव यत्यामा , गुभ ट्या निराद क्रियेनक्सा । यारिना कर्या, गांग अम क्षा , यार रामिती श्रीय राशियादती ॥ यारिना कर्या, गांग अम क्षा , युवा सावक युव कर्या अशिय । आतु गुभ न्वेष पूर्व सुनियोष , नीरानिष्य सिर्मासन कर्या भी " " प्रापति क्षा सुनि-पुन्ति-यारा , पुरम सिन्मासन कर्या भी " " प्रापति क्षा सुनि-पुन्ति-यारा , पुरम सिन्मासन कर्या ॥ आति क्षा कर्यो भेडार , देनि क्षाला स्वर्शित स्वामन ॥ अभावित क्षा कारिन सुरमि क्षार , भीन स्वर्माल मारिक्य स्वर्मा भारित है क्षा । स्वर्मा कर्या स्वरित्य स्वर्मा स्वर्मा क्षा है क्षा क्षित कर्या । स्वर्मा कर्या स्वर्मा सुरम क्षा स्वर्मा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा स्वर्मा । स्वर्मा क्षा भी स्वर्मा , भार स्वर्मा क्षा स्वर्मा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा स्वर्मा ।

( स्वामित्र भी दिस प्रसाद मुद्द 'तु खुम' ने अस्वादिया करने से हैं।



# गगनाङ्गण मं-

कार छेर में किया नेजा की कार्य के माने के पास पर सम कार की खांका के पास पर सम कार की खांका के स्वाप क

निस्तारि एक निस्तारियों को पर युन बर देशी होगा कि पूरू मील प्रदेश होने र नातापुर स्था के एक मोल प्रदेश की होने मोस्ट्रारी है एक मोल प्रदेश की होने मोस्ट्रारी है । प्रदों के महत्व के साह्य मोल को दिन कमीन कितन के समाद्र कर की की ना शुगर्स । महिलानिक की माद्र कहरों की का एक का कार को में का में कमा कि है । प्रदामका एक कल माठी के सूर किरावे मही हमारी शाहिक है - क्योंटें।

क्रमा नहीं हैं। साउस्य हाती स्वाप कर राति न

को प्रमुखन की अपने । उत्तर स्तिय लोके रमें से प्रतिक्रवं या नातारे जिलेश लेलीहे उसकी मीबर तम मानुष्य समामा क्रेड़ रें हें । ज़रा भी जल्ली पर सिल जा साउ बात दिया अपता है। यह महि सो जा अपता नि उसर्ने साराभी राषे है। यदियाना श्वराय हुं की है तो ज्या हम उन्हें निपेज बाबीह महीं। स्टब्स सका जा मंत्री अही जवामरे हिन्दिस काम के लिपे<sub>उ</sub>वहां समा के सम्प्र भी उत्में ही अंशी में उस काम के विभे अवान देह है। अव लक्ष कर महीं उभाभवन्ति हो सबस्य बुलके जीवन में यार्वति रोण संभवनी है। रमारा सर्माण निवासिको तबारद्वाहै उसके नार सभी की अवस्ता की व रिया अपती है। उस के अलाक रमलीम बिसी यूसे के मीचेर्सम सर्वेश प्रमंद नहीं व्यति। शक्त कहर नाता गार-भी के नीचे दम्या की से बहेरी हैं यह अपने उम्मा के बीचे रहने को हम तथार महीते ।अब तक मामीला तक्तीर है सव सव मुख्ये ( com an mi with cont man man apogo वेकारे । अनुभावन केर नियंनाने विका समाता का जीवार संधारित जीर अवस्थित महीं स्ट्रान्सल । राम में श्राद्यों ना उमार्बेंह पारेले भा ने दोने जाते समने नकी कर उस स्ताम रामारा यापत यूसरी उमेर था। सब शाकि यो श्मारी उपार लागी रहती थी अवन जमाउपार व्या कोरी अमिलानहीं सब दम उपाद्ये में उन श्याराषीं का उपचेता कर रहे हैं। हम्बिप שוצו ביונה וויום וויום של ב בינה לוחוב कारण अस्त्य की कारते। यहने ग्रेंग रमारी रखा भूती हीमा नासि । मेलेग उम्लानाल मुखारी न्याने लोगा नम लाज मत्रजी पर्यात जारते हैं १ पर मार्स भी भारते कि की लोग लोभामत की उपेशन नार उपार्मी नारते हैं बही सामे आग्रा

विजय - ह्ये जयती कार हैं । हमाना रा नाते व जाना विचार सन्हार अपयानमा की तन नार्म नार्ये हैं असक्ती म नारलिते हैं। इए सब नाली पर कारण नगरिये बरण अक्रेभी यद्य स्क्रे रिश्मे कि कुलमें औवन नहीं है। रिनेपाय कार के उनमानी बोर का उम्मीनावर ना चारिये। यदि समान्त मीबा दे बेरेपि वाक्यण वर्षा है ८ जुलमें जीवन स्वाह लय मो दूर भरण नार्लेंह नो या रामिताय के शिष्टिल रीकाने के आयोग में कारी का भी शिर्यक्ष होनामा है। समीव नव में हैं राम तम उपन्ने नोह काउपयोग हीक सीय से बारे । हो समात्रे के प्राते नार् क्रिक्ति दुर्दे सामा जीका जनार मन्द क्यारिया, की कार्या है उसे उपार क्याय क्याय में हीमार्गेह । सामक्षेत्र का जीवन क्रिक्स अभाग क्रमान पात लागा ने अपने स्वाहती ने वह की जो के लिये न्रत्यूरकाने न्त्री भक्तरत परीं । अस्वामी विकासकारी योद देशे नारहते । उत्तवनी श्लोण दर्शी me the Everth mingethe & अ है कि उक्क मानुस्कृति का उत्तासक्त नेशम नहीं होता महिलामत आमें होता क्र में अर्रे स्ट्रार्स्यों के सामा करें । हो क्रिन हैं व्योधि दम बातीको हम उपेक्षा भी र्के कि पेनते जिस्माय से लिखी गई टिष्टिचेरेखते हैं। हम सामा में २,३ वंटे हैं उसी आब से लीजावारी। भी अमेर सामाज्यम् अविवर्ष नामि ? ... अक्तार - जुल मंगी का स्वार कि वाली रखने की तथे देश को उधतनती है। के वार कुछ। कुछ हम्मार कार है 3 पुर उस अवतन यह रालत है तब तब द्वापाधिक उमाद लाके में करें में बार पारे के अर्पाकारी af som any one & है इराजाते भी-य महिन्तेमा मही-यलामा पाहित कि मूल मंगी का मुकास कारते समा Emmal) Frater - Travel as one देलाते अपनी 'ओ म स्टालेचेमा । रमसम उम्मा में भी नामी नामी को की द किल अंभी भारते हैं जि असम्बज्य से दस समा का मान होती वाला है हम दस अनस्त (भागव के महि जा उपसम्माहि है। रम प्रदेशन बन्पू की से बहुना नार्रिट सामित नारते है कि जलमें भी भी ने मां उस को वार्त कार्ता को के जुलाब वारते हुन पर रिह्माताक है। जिस दत्तेन नीते में के नी उपान राश्विका कि में सन्मन दिलनार्यी लेते हैं पानि । केवल क्रेम न काम - रतने नेश्यावेण नह जुल मंगी-परका अध्य नाम होना । नाह वर संक्रमानून नहीं देती । को लोग रम्तरिय प्रतीमान्स मतें भी दे हो या है हो या है हो। उसकी का रालार्मा जाता कार कार्य करिंहें जे लोग त्रहणाम होजा कि बोर्ड क्रिका कास्त ट्यारे तिकार अपनायोंने के उपनिकारी हैं क्षिमंत्री मही स्क्रिया प्रमान की लिल डमारे डाम में समा उपर्यं गार्र का स्वामा का निमाय नहीं नार्य । वास्त्राम्य करिक का केवल परी जरीकोरे।इसरमें रामित में बर कंगन है कि के कारन की ट्रेम रबूब सामाबिया का उपकार अत्यक्ष हुअभवत । ज्योगलाहाके जेवल करण-नार्स्ति । अहि केसे सञ्जार नार्म के कारी से बलां भी स्थानामा भा अभारेभी में प्रंच अते हैं अ and अन्य अमेरनारी भी अविश्वासम्बद्धीर कारणाता उमार्थिकार में दर्शन का जिन्द्रे वे यह नामिलना न्या क्रिका नहीं देते । कार्यकार्यक्रि भेगी ना न का । इसके भी धे से हुलमं नी को अही जा अलाने पर कार्लेड । अही

71.1113 TO 1 क्षित्र कार्रिकार्ट की का स्वामानस्वाकारण इसम्बे अभ्याम वार्य स्वान्त्रेमा वहां अमाल दु उम्मे बिलाम् अप बन्ध कामाम अपूर क्रम में होने नाले डीहामंगीको सामात त्रकरी की उम्हाग्रह रीते जात मीका of gunst alisten saw a with म अभिक्षम । क्यांग्य । अक्यू हु (वर क्यांट्र क्य क्रियान) द्वस्ता अस्तान महि कि ही अमंगी का पुराम रसी समय बीवाली के बाद BY TATHER TAMBANTAN हुका करे। स्थाते जलं श्रीप्रामंगी ्रावंश्य ब ताहै १- मेजयानी ने लिए चतुर कार्ट्न कारी तथा खेन न नी भी की, जो प्रतिदिन गुरुकुलीप रेवेलों वे चिक्र दे से बें॥ 2- सन्देश हरों तथा संवाद ताम भें बी जी प्रवितिन उनकुलीय स्वामेर शीचु वहुँचा करें। र- आस् बिकों भी जो गुरुकुलीए ओसिम्पस् की वितों की काव्य-मय मनारंजक रिधोर्ट अंब-यमी में प्रतिरित रे तकें । पुरस्का की भाषीना है। ४- यात्रियों से अनुभव तथा अन्य पुदा( से बेर धमन रेल छापने ने तिए 'मंत्रपती' के बार्च ज़ेल हैं- जो मार्ट देना चारें श्रीय ही देनें। yan An देतिव " तिज्ञयं न न माधनी "



वार म् ऑल में परियास दल विजयी रहा ।

— मेरनी हॉ दी सामुखा दी पूप — — ब्रीडा क्षेत्र में हॉ बी का जम ——

दलो का उन्त्रवी उत्साह :: बाह बाह की भूम

# हीरक दल विजगी हुआः !!!

दर्शकों की भीड़ रूप यू सी पराजित हुई॥

मुक्ट

## कार्यः हीस्क दल फाइनल में पहुंचे ::

धनबम्बर थुक्तबार प्रात काल की फिर वाहरणी की वहिला आईये!! गुंकु-चोरंगी सान्मुख्य

# विजय के बेजयन्ता.

सम्पादक — अपर्डे अ त्मेमक

3/13



माखत दियों केशे मुक्ति सुक्ति स स राम की .

बाजित हैं भेदी शहना है, यह यह महूल होति बधाई. सब मिलितों हैं मा रचेश्वर है, जब जब हुद्ध में आमनी ॥ नाय के हियों दह्म ब्राल्य को मारी जिस्तों, याय जब ने मान मिरा में चार्य दें माय की एक्स में अप जब जब हरण साम भी । जाय नह में सुन्द थारों जब का सिर के बहर, रांव कुल हुन्ह के मान रावि। हिन बर बिल में मुन्ता, मास बहिर बर जा जब सी व ललास की ॥ नाय न हियों मेरो व

مكلاماتي تعلم والح

Carreda.

क्र इसे मेमन दोश तो हे हती, यह भी दिन में विश्वन है। इसे इसी किशत है। इसे इसी कियो एउसी बहते हैं अहाँ यह दे ली उर्दे हैं। इस इसे इसी विश्वन हों से इसे कि शक्त में दिन से इसे कियों एउसे अहाँ अध्यान में दिन सी ममानत हैं। में कियों हर हरि दों प्रश्न भी उप किस प्रस्ता में दिन सी मिलाई है। में मल श्वान में इसे हरि हरि किया हर हरि हरि किया हरें हैं। में मल श्वान में वार्य की मिलाई है। में मल श्वान में वार्य की मिलाई है। में मल श्वान में वार्य की महि आती हैं। प्रकृति में इसे हरि हरि किया में वार्य में वार्य

### आजिमा है सल का होगा ?

CIT FINE:

अगन दिन न नारती है के इंच पास मोन उहारी है। मिन्ने के कि मधालयं आसमान के नातें नह रही हैं, हर एक के दिन बांसी उद्धान रहे हैं। केही भी शुक्तशहर इत्येष है अनुषक आनत् की पहर के प्रदर्शित का रही है, न जाने आज नीन मा केसा आनत् है किया के उपलब्ध है कोई किसी की दुख हुनता ही नहीं। सब अपने ही थे नहा है, अपने ही राज भी शुन के हैं। उसे दूसने भी दुख पनीहनतीं।

मेरी उत्सुद्धक बड़ गरि मेरे सोका, कोस । दिसी कुरत् सामूच बर्धा भी उत्तर गा गोराकावका है। तिस्तरें केंग्नुसूक्त कर, नास्त्रा भी अवस्त क्रिय पूर्व , पार किन वास्त्रा को अवस्थित केंग्निक कार की इस समय भी सार्व कुछ अभावेंहे थे। में भी बार का राज्य भीवी स्ट्रिंग के वास्त्राच्या अवस्था का किया का निर्मा करी ही तमा में में भी बाहुत से मुसीस वह गिर वह । को क्रिय का अवस्था । उसने होंगा करों का सकता मार्थ है सकता नुक्त की सहां को अवसे की वृद्धा मुद्दे सात्रा गरी कि इस मार्थ क्रिय में अपना वा रहे देखना हके जी पर जात रावना है। बहु तन बहे जा की, नहीं तो של נישר לי וצבוד משבים ול : ביות משם א יותם בעב ומיה שלה שלה

म सका . सवसाम रूप मेरे मार राम खार रामा सा

उसमे विश यह - " यह माओ, नह में अच की वार - "

में पत्था की तर ह अस सका , इस भी म कर सम्र । उराने एवं का तार तरन प्रभारा विकास केंद्र में हुने कहा, का तक नहीं माओने ! अराबी बाद में अन्या ही-पर बतावरोज मा करता, इस दे मारे मेरे करम न आर्त उहते थे न वीखे , संदर्भ न ख्या र ना साहती थीं , न बन सं हा कतिकीं , में अने का तमें रवा रहर .

उस है सामने साम दंश का किया प्रकार पुरव पर पान ने कार । उस ने कार से दान को रूप विकार कि उस में रूप में मुक्ते एक पत्र ती स्ती भी देखाई भी। उसने छने कंदरमा क्षेत्र, विद्या, अस्त में गुमन हरिला अगयामा वहाउ साहरूप । मेरे सन में में रार रिकला प्रदा । मिलि कह बिर लोह क्ष किया हम रहत बहुद्र कि ही कि हमें प्रद 1 के स्थाप का कर में में में में में में में हैं कि हैं के में में के के के के में में में में में में में में

उस ने अवसा हा के देरी अंगर के पद के दिशा मुर्भ दिश्वना बन होना था. वि.र अर से उस है अपलक्षा केव अभीन पर मात्रा। न जाने नहीं दिस एस्ते , अभीन के अन्य स्थेक प्रश्ने में चुक रहर , मोलाता जो जात का रहतर ... मोलारे की शरीक हो . ने मही भी। तीन दिस इसी क TERD E VEUE BY E 'ALL

मोराहे हिंदे हिंदे बहु वहंबारा भग और उसी उत्तर दिन उसने हिंदे दर् " वस मिला रिक्र में बर

में बिर अवास रह मात , वीचे मुझ बर के देखा में केंग्न न कह के बड़ मामले. इन त्नोफो इस जगह की दोतीन की तन दोड़ शक का, ) इस समय उम अवसी दे मार कर भेर भी भी की काम का की । उस में तर्की बचाई: इस पर मेरे देश्की देखी विमार भर हे सारी क्लांज रसा कर में उसी गयी। इस दे बाद की की न है वरम मुप्रे कर नहीं, अब इस उम मोर्ग में चित्रक में तथा असरी हासत में चारे हैं. स्ट्रेम्प "

शेका विद्

## मियां मीलाबख़ा की सवारी

कार्षीर की अनुवात ने अन्दर मिनं में मिया मोलानक्षवश वा वर्णत न हुआने वार्षी हो याना ही क्या रही। तिसात जेंगे शालामार वे बहारों में नर सिन्दर्म नहीं, राजन जेंगेर मानम्बल की भीनों में तर अनुहा पत नहीं नी रुप्त हो वेंद वे पत्र अनुहा पत नहीं नी रुप्त हो वेंद वे पत्र अने वेर अनुहा पत नहीं नी रुप्त हो वेद वे प्रवास वार्म के वार्ष के प्रवास वार्म के भीनाम जेंगे श्रीमाम से राजनियं मही वे अपेक्स वड़ानें की तन्द वानी ने हिएमें जेंगा हो जेंगा पत्र वार्म की नत्द वानी ने हिएमें जेंगा प्रवास वहानें की नत्द वानी ने हिएमें जेंगा हो जेंगा पर वहान का नि

निह लमम में नैरीनाम के नार्म पा नेहा हुआ अपने की भूल ग्रामा था के जान उस स्मानु में में हुई दुनिया के फंफरें को जुना चुना था, 'जन आवारा हो भी भी ने नार्म में भी हंडे धरि में महिनामों का राम बल्लीन देंदन रहा था उस लम प रहा हमारि खिराने में लिया के लिया की प्रांचना है ना कि निर्म में आह भा था बहा खारा में ने आह भा था बहा खारा में में आह भा था बहा खारा में में आह भा था बहा खारा में में महिना में भी द्वा जिया से किया है पर हमारे में आह भा था किया की सिंग का हमें में आह भा था की सिंग के सिंग की सिंग क

जब निर्मत की चोरी पर अनर्गीय हर्य की देव रहा भा । जब स्मेदिय के समय रिष्मण डेंगस के बिल्मों पर भाषना नाम का रहीं भी जब चोही पर औड़ के बेहां से ची भी २ अमार सो सां कर रहीं भी, ठंडे भरते स्पान २ पर नहारे भे उस समय पर सामक पड़ान की बाही बोठरी रेवन के निर्म समस अगो सी भारते मुंदे रोड़े जारे थे। पास प्रसृति के स्पाप्त् नों की पुलमारिषां विद्वाल पर इन पुड़ावार की पणड़ण्ड़ी के सिनाम बुद्ध नहीं दिखाता था। ٣.

जन मानस्वतः की शान्त, पर्वतमाला से व्यिती 🏒 सुराक्ती उक्त 🖨 रेरना था भी में आया था बि रहा महिरत है नमारे हो चड़ी भ ररेन त. मिया साहन ने छ भर बान वनउ नर नरा अनी हमने भाज ही भीनमा बी अनी अनियों में पहुनना है, रस पानी, अलउ वस्या की वसतव रेखते रहेगा। में अलुए या उस है। बना मेरे नसीन रेमे दूरे थे वि में कु नज़री के चडी जा भी न देख मनुण। भे जी मार बर रह जाया। दिल बी आम दिल बेंबे रहेगी। बिस्ता बोरी उहा की चल पड़ा। क्रो मिर्वे । आपदी शत्वी सबसे पहिले पराव में पहुचने में हैं। आपनी नुगुरी इसी जात में है वि उनिए से वन्हर पा और त्रिकार परिले पहुंच जंग। जब एक बार पेंट का पारीका रिडक बस लि पि व्या नहता। न नामे देखना न दोचे। नाष्ट्रमा भाषे, पुनरा वारी भाषे या यह अपनी नाम भी सीच में quich march नाते दूर अपने निष्यित लक्ष (पडाव) परंचते थे। यह हथेंग तका ऋला को अवते उद्देश्य तिद्धि में नाधन तिमात है। इनका संघमी तपस्वी अती भी शायद दंहे ही मिरे/ बारे के भी किसे जाली हो, के बंबड़ा के मारे दलती होगा हो मुन्धी नहुनुती यह है कि कह सबसे आगे एहने थे। जन संस्थी लड़के की मील भर अगो प्रिया साहना ने गए काने हैं। की मील भर अगो प्रिया साहना ने नी से वाप जाने हैं? परे जाने थे तो देखते ही बन ता था। जब शेब अस अमि की भे आ होना मीलाना सारव छरिन बी चीवडी भारते वी तो भर्गे हंसी दे वेर में जल पड़ कारे की। वर मिया साल्व की इसमें क्या कोई दंते चारे राचे वडान वर् यर वर्जने पहिले। विद्वले नुस्तनारी

भारे भाकी में आपे भा ताला भाकि मिंधा बाह्य असि की इति बार वे तो अध्याउदी में शामिल दुष्ट हैं पारि चाहिले यांचने बार पारिमेखद न तिला ती वात ही ब्या हरी

ले आनन्दस्यरूप



# युक्त क्षण प्रवस्प समेरी के सदस्य

स्व के अकास साथे हे स्व दे हो है है।

का अभी अंभी में अस्मार्थ की की है व स्थान की की की अस्मार्थ की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स् स्थान अस्मार्थ की स्थान की स्

है जिलों ने किये यह बड़ी आहे। दहिए ना समय हैं ; देखें अब ने कोल क्या न्यों हैं। अब हस क बीतृत के कालोकी बह ब्याबिट प्रश्न की नहीं, राजनीर्व न प्रश्न नमाया हैं। क्या अध्यक्षण्याचिय हस में सहयोग महें भे १ सत्यागर हुआ न्यों ना इससे औं अस्ता मोक बीज मार्चल १

निर्वासन अवश्वास का क्षेत्रिक में निर्माणन के क्षेत्रिक के हैं। क्षा क्षा के क्षेत्र कहा कि के क्षेत्र के क्ष

#### באו לוא שברניות

प्रशासक कर उस प्रशास के कि क शह की जैसे भी रांसरायक्ष रेने वो बहता है। क्षीति क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्र के अहंदर देश्य करूट देश है कि अभेजायर मेर्ड किस मिन मेर के प्रका ट्रम समय भव दर्भा को सम् यह दय द सरस -रा-दरशे काहते। ही द हैं, व छी प्रत सबूती साम कारत सह रहे हैं. इस का उद्देश्य अल्या हे उस ने बरे बने क्रिया क्रिया है सारे अल्ड बाहियों क्रमात्रमात्रम्भ वस्म क्षाराः द्रमासारा राज्य वर्ग हिन के स्थाप हो. अवस्य वर्षा उस दे दियो उस स्था यत भी दिया आहे । सदि पराप्र खोद नरसूरण किरा करे " के इस प्रयास में सबसे मिलावर सप-संस् केनी मह र कर तान के तान कर कि में केने निकार में सहार प्रमाहित हो में अला के उन मा की 4 xx 2 11

श्रीपुत्र एं. उत्तुती कि मुद्देशक ती कि कार्यक ती के कार्यक ती कि कार्यक ती का

बह्बह के में स्वराधार जा मितीया में भीतृत के जिला कोरे की वेदिसा के विरोध करें भी. जिल्लाक प्रतिकार माराज़ में , ने को हैं , महित्रों था भक्काम ही पुतार, बती प्

# स्थानीय-विचार

THENKY 1185

अभी कर विकास करानी है कियों है। अपन कहार किया के कियों के दूर मुक्त माने प्रदेश तथा की उस्ता के किया के कियों है। अपन कहार किया का विदेश के कियों के जिसे कर मानित कर्मा की किया के किया की अपन मानित करा किया कर्मा की अभी की कियों के मानित करा दिन्त ने कर्मा कुछार मह क्या कुछ का निकास करा दिन्त ने अपने करा कुछार मह क्या कुछ का निकास करा दिन्त ने अपने करा

**४६ अल्ब्**बर

अभी की दिने हैं , कुट्ट क्रिक्ट स्टिट हैं। ब्रेड्स बड़ब्द कुट्टें क्रिक्ट क्षेत्रेंस की बेड्स अपक्ष कुछ , क्या कर्य हैं है क्षानुस्कर

abell to the

अने का कार्य में दें हममान मानेला, १००३ अने का प्रमान कारान भी महान कार्य कार

destiles.



९६ अरमूख्य १५१३ . २ कम्प्रिय १ र्ट २० .

## बिजब का स्वागतः

्रिमे नेत्री हहें।, देखी विकासी आप है, वह बार इस बार अस्तान बारी ।"

कह हर राज्य काया करती न , तह राज्य कार्त है । इसकी है कर है इसके से पूर्व सावेदकां जातती हैं । राज्यितीकों का दान को गाँह , उन वे अनुवास न जाग-कार्यकां के अध्यापन कायान का कार्य कार्य सावादी आपकी माने कार्य कार्यों की हम सूची , कुल ना ही रह मार्ग , अस्त कार्य आप कार कार्या स्वापान करें ।

- ##L124

शुक्तमा क्षेत्र विक्रमा का स्थापन का वर्षेत्र १ वरत וואת ב ועצפו מד פל בשם על וביו על שי הנים में माम माम के जिल्ला के काम में मार्थ יאלי בי בו ומשבורי בו ומובה ל שום , לאום ש , אשף " -- +כליתה ה Acra see सत् भवा मा स्रे भी बावन . मारे वे दियां पहिती ! लंबरिक मिरतालकाम हर्रिक मिल्लात । नेपान मिल विन्ध्यम के का सार्वे बर आती हैं। का के समयूर इस का स्थाय । इसमें । विद्याप सम्भारी ए जावती की म देखेली , में बेरियां श्राप्त कारी कार्य में बार्य में मियानकर नाविशेला के विशे पार में ते कार्य repet to the fact of the property of हे , जिल्ला विकास कारती है , की हे तम गुलाम को नहीं ब्राप्त , नहा मुक्तारे वाक नहां मेरे बहिल्ला नी क्य सांग्ल पूंता भी है व कारे हैं, लोकलां, विकारत का मास्त्री प्रकार स्वामानक ते ।

אות ב אות בי בל בל ביו בול בי לאות ב ביום ביום ביום

मारह के पाने क्षा । मंत्रक क्षा के न्या के भेट बस्तेको बाल एर पन्द बाराम क्या रह मानिकं। मुम्मे वता अन्दिरमते की कोई दश्री नहीं . प्राप्ते अक्टर अनुशासी प्रमोदे हामादे पद की अलगा मीयन क्रोपसर्वी मीर्व्या भारते की हर समग्र नेत्मार रहते हैं। इस الع وتد بيد ودوس بد من سه الدمو दश्योः अपून प्रमण स नामाः रेप्यसाः, स्वी दीन क्रोंच र्याचने के सारित से सारी हों मिल्यामा की मुख्यामा वरिमा नह ्चित्रकार 'क्या अध्यमन् च न्यासा । विस्थाप भीर-रस से रिक्रिय वायान साइती है। स्ता म्भीरे प्रस्त बह सब है व स्परे न ही; मी यूस अपन महर- विस्ति हो, अवस्थानवा शानी हां नीर भी उराज देशके बाल कियाता की उपराध के असरी असर मार्थ कामार पान्या में मार्थ किला दे किये काली है। मुन्दिकीय में अपन हते हैं

भरा हुक है। त्रश्चे कहारत है वर उनने आभावी हे कहार रेठें हैं बस नहीं । प्या विक्रभा सी यही भेंट हैं ९

THE BERMER IS MEET ENE HE में खंदी स्तरा विज्ञा की भेदे नेकर एम विज्ञ मिक कि मिल मिल मिल । निर्वाप केमाम के तर मं मार्ग के मिला कि मेर भी के मार्ग मिला कि मिन्न के का कि मान में मान में में and the father by the contractions रते के देश ही उस के सामने वस क्षित होना अला सार । स्ट्रीक सामान के तर मार בירו או ואו מו של מו שו זו וווו אבום मा अवने अक्रिक्स की भेट में के मा अविक भारत स्थानि निरामा स्था राजी हैं, विकास में वह राजी, वे अवसी ותהוה המו לדי ל ביתב ל יחבבה ने ने रत करोन के हैं। इस सब मिनदर क्षित्रमायाका म क्षा मिलने है हा स्टाह क्य जोश देखार सकी तर्का स्वार पोशकी दे वर देश अवस्य अक्ट्र हमी सबस्व वरेन्द्र स विजया दे स्वान दे कियों से स्केशे । इस ग्रह्म में तो का हवा । हमी मोजी में हमें जीवा की रात रती के सामात समय रहे है। समारी भेर। म बार है को का राभव हमारी मेर वर्षा है हमारी भेट अनि प्राचि दें, अकि में वर्नेड बहत का कार दी नहीं। इसक किर्याने की क्ष भेरो को विकास को देम से ग्रहम की नि

अन्तरन आक्रे, काहर, हम सन बने। अपनी किन्नय बेंनसनी। उठके हने हम मन बल दर उत्ताह भरे दिल से दिनसा। मा अन्न स्वागत दें। उत्ताह और ह्याल ये निभा जिन्नय स्वाभी सनाने का सल करें। ब्या हम कि स्वती होते सी भेटभी न ध्या सेनेने



निम समय विजयक्रेत्रयती । दा तस इराध तद समय गर पी विविध्य था एक समय आपनिको नेंगे जिस्ते से सर्वेश धून्यमका के कार्ने केन नाते नके बाद न चित्र मुक्के, उस समय इसने संक यक कोर सार्थ के के को भी असबस तकने वाली ताला था अत्याव भारते की बहुत अधिक समाग्यत थी। उस समा करा माम था कि बह वर्तिका महा देति दे विरोद्धा में निकाली मार्टी हैं, हम नहीं मानते कि हम हे यह २६ सत्यक्ष है, हम इस वर विकास भी नहीं सरन बादरे। अत्र वरिविकति विक्रम्त केला है। उस समय באל בישת בא בשורה בש בא בא בא בא בא בא בא ביש באל הביב महाविद्यात्म्य दी क्रिकेश सभा नामारिती का पन है भी रामान्त्र है यन अविनिध्य का 'रामहरा' ना विभी वहार है। अन्य विकास क्षेत्र करा का तर स्था अम्बायम का स्वत्र में हैं भी सम्बद्धा का सम्बद्धा है। परिविधानिया अत्य बदल गई है। अत्य नरिविधानि לבשוש לבי להשת של שובו וב השות הברים חצ महारे हिन पर विते भी या नहीं किया का अभिवित पत्र है। इसे इसे है कि की वर्ष दे वार अरझ विका दराती के इस काम नई ही परिश्यित में अपन्यत हैं, यो के क्रियारिक बहुत बहुत गरि ।

का रच क अपने बार हो से भी अरकार दाने कि से भी अत पुराने भाकों को मुक्ता रा द्वी रावि से मौते वालों दा काल्या ने हुंगे। अल्या ने वे बावि में की का नहें दासका रजा वाठकों का रुद्रम से अधिक स्तर नहीं



# कांग्रेस में मेंने क्या देखा ?

त्यी की विकेश राष्ट्रेस रामका बहु राहका. के बहेप सहस्य तेन, द्या। हम क्यांग, मा स्थाय स्थ वरी तरह में देखने का सीमान्य वाम्र हवा। हम मान्त्र, में अवये क्षां ध्या करती हा वह हत हता शिक्ष बादीची की प्रत्य स्वामी कहातर का की भेंट-क्रिया कर। दिल्ली कंक्ष्रिक है दिनों में की स्वाप्त भी के बाक्ष दी है जिलेक राजी म होने हे मारण हम मा कोशिय पण्यात के अत्या स्वयां सेवान का कार्य करने अने के। दी अराज के के में किया में के किया में किया के वे । इन दल को पणाल के अन्त नियं के हैं। करात्व बहु की यहर वस्टिमेंद्रो दिया गयाशा हुते बाह्य कार्ये दे क्षेत्रे त्रियुम् थे . इने बीहे पहे दिने गरे है। दिन्ती हैं स्थानीय स्वयं शेवकी सी कहत सभी की; इस का कार्यारण था हमें में अन्ते बनाने हा बहा रहेशा. पर्वात है असा अधिक. मर उद्धालिक - माम स्थानं सेवस्ते मी की अवस्था राज של בא א מיזים ב שונה בף הוידים ובאו בא april of of the the the ( deaders : Conference) अधियात आश्तीय क्षेत्रेष्ट कोरी, हिन् गुलक्षिय ऐसा किर के की बीस कह किया इसके राज्ये राष्ट्र के प्रश्न के उक्तर के अन्य अधिकियों स क उप अधिर्मत्यों में विभाग किस अगर रहर म क्या की क्या राज मन सामित्रिक, या बार्त्रक देउनम् ना क्रमें भूकान्या निर्मे देवा का काम्यु, वर कंग्ने, प्रजेस करतु हा घर माण बहुन का दि हम सब दी नार्वकारी जुड़ भी- एककुत के बकाबारी संबेधे बारण हम से यह

7747

अरका की मा सरमी भी दि हम दम कार्शकार भी " ग्रम ही रखेंभे। योग्रीम की ब्यामी कामिक समय क्ष काम के क्षा क्रिकारिकोर का के क्रिके अल्ले दिया दिया जात था. हमें कर देशा में ANHY 24 (Browne) & Baruso A दिसी भी समग्र हते. हिमी भी राम वर अभावा BY NEW THEIR ING ID . NO INTER THE हैं . अन्याद्रक अमात्र, में . इसे . वकात्राद इन्ते ! ि का दाम लेंक जाश रहर हमें ३४४३ यका म दे केरे में. ही हहमा ब्राम्स शार म्यू हन्ते. विसी भी समय बेलाका जा सकता था. यहां तक हि भ्येत्रव मी ब्युं. यांक्रेस की अपने ही हरा था " था. इन सब अजन्या को हो। भागीय की बादव त्रक अलादिक शक्षे हारते में देखने या समर् पास बहुत अस्पा अवसर था जिसे हम न तो अपने हरवा में खोला ही बाहते को और म इसने खोकर है। यंग्रेस द यामें में विक्रेस देवनां के वाञ्च आउत्या, द थिया मू. बहा, बाग्रेस री वेडब मुख्य बातो यो बर्गत बरते का यहां प्रयत्न रहेंगा मंत्रीय के उसरव तथा अला बार्शवारी बाद्यांने समाना वर्ष, ये. वह दी थी दे. अधम्य औ वह हिने के सेत अध्यक्त नाम मही. 1 में. मुबक अधि वामी का जिन्न कांगर को समाचार वन्ने में अब कर नहीं. Brane.

के रहणा। हस सायक्ष्य में ती सम्भोना हाती के दिस्ता में प्रमान के स्थान के

AT SHAW AT CHAP, THE WARREST क्रें के क्षा अक्षा के के किला अक्षा दें बार को क क्रम के प्रमुक्तिम क्रम के वृक्त वर सके नेक दिनकारी वहाँ ने देह वे । श्री देन वे दिन-שלאשות אל אוד אני איני ומה אבוה ביב אלאו of the Ban at Ben ery Ded state में हा प्रथम के हा है कि का कि साम है थे। इस उमेश का कारण शम्म र उस की सह तस की हि क कार हे में का किया में कि किया है ה בימונים ו ביו וולד חושא בו ווישות הבינים RESOURCE BES I SE BY 18 & FW NEWS A LIER OF LAW & METERS. D सम्भाने मह प्रस्ताच राका हि सम दिन भी व किया हिमान कर अप किया मान कर किया माने क्रॉ वही इस साम ने पर विनार की। ו לש הושם ב אם בלוח ום הובות מוצש व्यह अल्लाक सर्व की देन दुवर । अब नेत्राओ की בשם לידי מקלומים, לי מפצ מנה לי מוש N-A BER EW & EWERE EW MAR बूद अपर मेर . । वडमें दुराया देखार स स स स समातम असहस्रोति तथा यदिवर्तन बादी दोनो. कर दूसरे पर दर्भ देते थे। असहस्राधी परिवर्तस बाहिया, तर झाम ईंग्रे में डि. ३की. में धना चेहिस है बीचे पर स्वाध्य ध्य दा संगठन दर नेकेस में केट व्रक्ष में । अर्थ देश वर्ग्य ब्र्य में होती पहुंचाकी है। परिवर्तन वाही बहते कि असहभेति अ, म बर्या दे सर्वाप्ते प्रदेशकी के यर में चुने ह की हरता और सक्कान की पड़ि वहिना होते । हारी मिल कि इसने मी द्रा कर की कि हमूद्र प्रक आवार बरक्षवर्धना देव वेस बस्तामु स्ते हो। हा हाथ सम्म कर रेस्ट्र वर कामका वर्षक्ष्यं व्यक्ति व्यक्ति और से जात देने बढ़ी की कुर रास क्या वं. नह्म भी केंग्रे बक्ति थे। वह भए दी बकामन ने अवस्ति विशेषिको दे ब्रेंद को नह नय नर किसे . पर अस से सीधे सादे सरल हरामें नी

time. newly the reply he? If it seems was में दिया क्या किया अपने क्या क्या का व्याची मान कर में की की का रह बड़ा. शक्ष समय कर स्थापन क्षा अस्य स्था है से दे हैं के के कि उक्ता अने. रा देश है दस चढ़न समस्त्री अस या ब्रह्म में देश देर की साम बास्तव में अने र सबद समीत स्था क्या दश क्षात्र में, मुझ अंगु. सु अवस्थ क्षात्र-का पर्यात वरिक्य किया। म्ह कि सभा की नार्व कर् के की की दूस में सभी के में हैं की आका का ना आक्रम है हि हमरे नेता न्या भ्याने हैं था है प्रति उत्तम क्ष असर दावित्व समाधे हे है विदासर अवस्थान का भवदेशन स्ट शक्त की यम विकास के विकास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र जिन्हारी अध्यक्ष कृत स हैंस हात्येय दक्ष है समाने, क्यें विसंत् में रहेश की - व्हर भी अवने दलकी की रा में की देशह - सरक स्टाप्त को से रहता के में रह שלאד ואיוהל לאה מעלים להי לברבה - והיבי केली विश्व मण राहोप्रोपक्रक के राहोप्रोप्त मिक बधार्र था । में. न्यों कि है सरकार ब्रह्म क्षात की क्रिमी जिल्ह्य यह बहुल सर की है। सालाइम कर्मने की बड़ी सर्थ की अनेका अवस्थानिक का हिन्स व्यक्ति अदि बोकी संस्का में के तेंड मर फिल्फि पर पर्ने सते ा इ क्षित है , अं कार सम्मान के होती हैं। परमु इस अस्टराजिल को न समक्ष न हुते इस क्षार है उसराज येश सहसा दियान है सामिश्च राद्या केल तम केल तरहा दोन प्रमा कर्या हा हैं ९ मध्ये बह देख ने साथ देश्यमा परा दिसाने ने ता दिवा के कामर के का का मारी क्रमहरावित र या मं दे ज्याने अम क्रिक्र प्रें वर मही यह से सहे । तेमाओं की सभा भड़ा होलाई अव सब सी द्वार अन्य दानिका की ग्रेस दमेरी पर की। उनात्न इण्डिया रांशेस नमेरी...

स्त्री है। अन्द्री क्षित्र क्षित्र के क्षित्र के क्षित्र क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य अन्द्री क्ष्यां क्ष्य क्ष्

क्षेत्र हैं हवरिवह किये कारे बाले मालाने या विचार करते समय ग्रही विश्वय समितिया कार्यक्रिक दर्मानी एक महत्राती है। वरिवे विषय स्विति है वेदने अस्ता हुत हना करते कीं , कर अब दसमें मुख्यूम मा सकते हैं , वर दसने किसे अगीतम देना सामान में क्या कर की हैंग हमें, यहां वह विर्वेश्व पृथितंत्र द्विशा भाषा दका 'प्रमण हात अलावृक्षण, मृ, हम स्वर्ण प्रवस स्व द्र स्थामित्रको स मिल्ह रहना। बहुत्र ही भागीय रहेन्द्र रहेरी रा विकार राहद समानार पनी में पर करे हैं। यह द सामें दी हैं। दि वहां पर परिवर्धन कारिशे मान परिवर्धन किसे दिन्ती हैं। उद्यान अरक्ता दो नोकेस समेरियां बन चुनी थी । दोनों ते की अवसे वर्तिनिय बड़ी भारी मांच्या में निर्वी-कित कर है भेड़े है। इसे में कांग्रेस क्रेटिश अवने से ठालीय केंग्रेट क्रेटी से में मान कार ने लिए के इसदार संत्रे सा दाका बदाकी थी। स कंग्हेस दी स्वागत समिति हे सामने एवन था हि कर क्रिक कोरेस दमेरी दी सुसी दो स्वीक्यू देरे। एतिनियान दी मूसी भेकते देरते विवास इने हें , दर दे अनुहार परिवर्तन वादी दल में अनिविधाओं की सूची अधिक वियमपुर्व की। तक्षे कर कर ल्या कर राम दा व्यास्त्र मंद्र कर ही राम हे कार्याच्या है हमा खाला समिति दे किसे असमाब था. इससे को अभी अभी की अभी अभी अभी अभी अभी में प्रथम दे वास मामल भेत्र दिशा. वरिते इस दे किये की मालनीय भी मिलेश बनाये गर्वे . करने उन्हें ने स्वरुक्त दल के पद्म में की देसन दिवा. अक्र शिकाश मं गा क्रेसे में पहि ने इसी विषय यह भरत दे दू का करता था कि की मालबीय भी में सिलों में वस में अरे असरकों में बिका हैं, अरुभ्य उस दा देस तथ करता नहीं हो सदस्य बह किवास देस त्यानहीं देस बते। कोशेस बसेटी मीलामं देश का मिलाम कात का कारिया। जीम की में जीमें में स्वतामाद ले हे महाभाग की ल में

महीं सहर मा समान र में देव मान हंसे वह । सम से नमा काम हो का मान हो मान का मान हो मान का मान हो मान का मान हो मान का मान हो का मान हो का मान हो मान का मान हो मान

स्थानम् में स्थानमुख्य हैस्य रक्षां में नियम् हैस्य रक्षां में स्थान केंद्रम का माना । यू.स्थान् के

(शेक बन दे भा में)



## क्रीडा क्षत्र

## ९६ अक्तं 🕁 प्रथम 🕄 र

NO WE WILL BY SEE SEEN GUE איצוף לאום ליום לים וב איזושה בחב וובים II. atal ennna - and ant, at for सेन कार कर कार दे में हर में कर मार दिन हबाका वाक्त बनी. कीरे की रे क्कि बना संवेतने मभावति के कि होता थी निर्माति कि कि कि कि कार बराधारीय कि में. य अपमलेश सामुवाहे हाउत्तर बर दी जाते । इस देवी के बन्दमा करमा बानकी, पर बन्दमा दे लिये देशि मन्दिर न चर. अत्र इस्ते हैं इसनी कि की व्यक्त में कि उसके नुमारियों के बास बद्धमा है जिसे दर्भ मिरार ही करें। इस्ते मेरान में बन्त करका ही। असिर के अभीत के करना प्रमी दर्श है के मेरा दर व विक्रि दर । इसक इतने यम रुदान हुते थे कि जिस मात्वनाम की आवान उदारती, अक्स्यान ने कीरते मात्रीकी, आज वह वड़ी ही बार हो आई थी। वजारियों के वेशे वर उत्साह नथाः विज्ञानः हे स्वामत हे तिसे उसपून थी। र्त्तर अस्ति स्वाप्ति ह

रेसे देशे बन्ता का समाय है. अब बद भी कत-वासी बहुत रम स्वय हुवे हो। प्राप्तमा ही में वह अनूम-क्रियानित सम्बद्धाः क्षी ।

सबके उथा विशासकती दवही ही, १० कोई बिहोत्त वर्धारीयवात दूसमें मधी। अनेरे बस्मकारको व्यक्ति सम्बद्धाः स्था। यस और न्त्रीय क्रेमी या



तरकार सम्बेडमान्य टीम्ड चेरंड कोप्रिय, का स्वरंजनात को करे हुने कब मूसरे के बीचे भारता क्रि बीख बीच में, शिव वांचा दर्शानी, या बांच अध्यक्ष राजद व्याप्त स्थाप कर हो बहरूरे सी सरे कभी कि विसरे मित्रे देने मालक की मा देवल हैं होकी। इस माम्मास्त में किसेक 137 महरी के निक्क

इस दे बहकार् द्र्य साम्राज्य मृद्र हैने । विकास भाषा भूष व्याचा भू कराया है कथा भूष अभाषा है व में ब्रिट्याशियों, या वारवन्त्र मा साम्याया । क्या दोनों की में दर्शन्य बर्तर रहा माना हे ' इवरियात थे ।

## रात दी लडुग वि जध

बात की दूर्तरे बहुतकारियों का बाहा विकथका। तीन स्वाक्षे पर भ्यांकरमं कम्पी गई की । इस दे विदेवक of Alt of and and and all of the for the forest क प्रकार के मिल करी हमार के हैं। के अल्पी के से स दोनो दलबराबर रहे। दोनो दलो दे क्रिये विकर्णा क्रियाकी गई की। इसरी तय या विका क्रिका की

## दितीय दिन

いっかんかんりん かんけんり ピューカー・カン न्यत्रेरी सर्भारत हैना सह विच्या स्त दस ये विदस्ती से परम्बित हहर अवही हे यहत उत्साह नहीं दिस्ताका गामा, अपन भी कर्भाइ बहुत बम उपस्पात थे। हैं। इस के बाद विकास पर समक्त अध्याचन इस मा विरोध मा साम्बास इस । मान्युरक्ष भराजित है रूजी वरिकाल अभी इस यम् राम मा सरका । क्षेत्र केन हे. वह में र सा असम् मरी भिरत देवेंग । क्रेंब अर्थ मने में मी बहा हर हो क्या है। बारे हकार कियो का उपायन म हांसा बहत करकारी !

## निवेदन

क्रम (क्रिक इस क्रोजी । बाडस दमें क्षीदा भंग में अले वां न सामान्त्र के क्रम (क्रिक इस क्रोजी । बाडस दमें क्षीदा भंग में अले वां न सामान्त्र के प्रमाणक स्वाप्त क्रिक स्वाप्त स्वाप्त क्रीहा क्रीहा क्राम में

> निवेद <del>य</del> सम्माद

राम मे

## 347.

# विजग -वेजयन्ती

(312,5)

धामारब - अधिम (मीमा)

क्रिया की उन में जा है जा है उने समाहत की लीटाहे जाह थे।

इसे अकिसे नहीं।

भारपार न्य





क्षामारम - अपहुँग कोगान) १ च अपून्य १६२३ सम्मितार २५४५में १०५, अर्द २ अर्ब ५

# कविता और विनोद.

#### शम का संदेश भारतकी

में से सामका में काम की सब मेरी है। ह कमें को को हैं 'अहे को मी मान हा स्कारी मही कि मही काम मेर मेरा मार हिम्मी, सहस्ता कांग्रेस से मेरा मेरा असे मीकारी मिंग कहण में हमार मेर मेरा मार हिम्मी । ह कमें को को हैं 'अहे मेरा मेरा महास्त्री।

(35.9.)

#### TTXVX) ES (BURY

Enly 3

# उत्तर क्या है बल सा होआ न

(2)

उन्हें, में बेस के क्रिकेटक एट - वेज नुवक्त । क्रिकेट उप हो है।

नेक उर कुछ नम स्थाप्ताका, मेंने ब्लीमें से अबर पिका - १ माना मस्या । में एक महत स्थान स्थेत-निकासी मी महिल अवस्था रहताते एट लोगोरियात स्थाप ।

ं वे - दुन्हारा मात्र मा हें

मुक्ते हर तकार अनाने ना नोरंगे अभी वा तर कार के होता - अपना महर्ग करा हो हो तर नामा "सम्मित्र किया है व

त्य हत्ने ने पर - अवत्र को मत्त , उस्ते मी अब मरवर्गाही , इस सब दुवी दुखन मेहेंने , दुवने साख अध्यो क्रोत हो तर्जाव होंने ।

में ने क्या भड़त व्यक्ति के के का का करते हुत बतारे दी का के कि आवर्ते के के के का करते हैं के का करते के के क के व क्या भड़त व्यक्ति का से के अगरियं, के की का को सीत के 1 में ने मान प्रथम प्रश्न कर किया कि का किया कि का

मा बह -. बार्च द्रम्म तिमासमा

देश रा देश कामारा । मुद्रमा सु अबोदा था मूर यह । बह स्याचा मूर् । स्थाना सूर हो । स्थाना सूर । स्थाना सूर स्था

वह महत्व की असे कार गश्र पहरश्य अवर्त था। में में महर "अब बनारे अव

उत्तर भया — आज दी में हमारा अभव तमा हा अपने । जंग वता है के बह व्योक मूज क्यों है, उसने इस्स स्टांग दे किने अपने देन दें कम क्या साम साम है । अपने कर साम अपनियम् है, उसने, वह — (चल मार वर) हां ' हम अपन समय मु मारण हे व पान मु मह हो नार यह । उसे

भारक , शतमा सत इत् मृता गथा का . में ने स्तरी स्तर्यते भी वादिन म सरी हिंगाः उत्तर ही कताकृते में कें नहीं , नहीं जानी ९ स्टार्या आपी इसीनते ,

मेर जना किरिस सखत वर ं र सीसोमह एमला में रंग । जो स्वी सबस बीजन अग में जीवन में वा बदान एक विश्व कुर मान नार कि जो भी अव्यान हुं। प्रभावन तामोलने । मार्कान के में आवा मार्ग ने रंग । अस्ता की उमार में - 200 हात जी , होगीजर , तानू साही के आवा में में साही जनक प्रकार को को अर्थ किरीका में विल्या न की । इस दिन अप भी <del>में साही जनक प्रकार के की की का</del> उमार में । इसेश में न के किशामह अपने की सानू होगा में दूर साम में में में मारा मीड़ भारत में से प्रमाद किशाम अपने की सानू होगा में दूर पर निकात सामा की भारत में से प्रमाद किशाम अर्थ किशाम की सामा में सामा में से सामा में से सामा में से प्रमाद निकात सामा

भक्रात्मत शिक्षां भर कतारें अभने के राम महिला वर का भी उसी देशा अ 'तम सिमासमा' की पेन्तीरी भरो अस्तारत्र साहिता प्रस्ता कर का भी उसी देशा अ सी सहंभा।

## कारमीर के पुष्पे का गुन्छा

#### ( द्वास विद्या )

काश्मीर की रहिनीय हरेंगे में मनेस निमिन श्लीर मनानी ना नजार है। में रहे टिपुसमान का प्रतिनिम्न सम्रक्षता है। भी भवानी एक नानान का गम है। जोरा नार्ष बुन्तर दरी जरी जनस्मित लूटरा रही है। जनमे रही पर जियसे दुर्हें। नारं तहाद खोटा 2/ जानिया के अपनी असूर्व शोभा से न री हैं। मार्र के अरेर लाव निनार दे देवों दी वं निर्मा (बरी हैं र्ष पुना पुरुवने नजारों चे नीच भीर्यानी का जवा नानान अपनी वृति गन्ध हो हारे नज़ारेन के ह्वराव नना रश है। रूप नामाव की वि-शोलता यह है नि रसमें भगवती हैती ने प्रताय से वह वार वाली का रंग गिराए की नरह बदलता है। उमे नर्त सम्मे पा रेनिय पर्मी पानी भा रंग नद्नता दुआ नहीं दिलाई दिया। हा ।सिनूद से उनने से लान, नीने एंट दे उनने हे नीला त्रहा होजाता है। सालों से जन्दा जानी न निकलने दे कार्ष सचा दूर्या, (बीट, पूर की : नकी से क्लिन स्तम नस्त्रपण रोगमा है दि नाम प न्या इति निना बाड़ा होना मुख्यिल है। रासाल महाराजा साहब क्ल बार्ड के लिये आहे हैं। असिय दिना चक चड़मानों से लक्कर को मुंता रेते है। मोशी वल देल ना अर्का की आमम ल क्ली प्रकार 21

टमए स्मिष्ट स्मान भी हिंदी गत्दे तालान के समन है। एक तर्य स्मित्त या की उत्तर, सिरावाचे, इसी गर्य हित्महासामा, नीक में हम हिन् ज्ञाति भा तिनास है। या हमेने अपनी पुरान्ध से तारे नज़ारे को त्यान कमा रिमार्थ भागवाम ने सें तम नुष् रिमा है। समनेशिर्ट, अभूनी उपनार्थ है। एक पार सामनेशिर्ट हमारी ज्ञाति सामों से एक बन्द होरे में जक्दरी हुई है। उसमें में ननिव पानी का संक्रार महीं होता मेंगा न पुराना पानी विकास है। तमुद्रवा जाता हो। तमुद्रवा कार्य सिमार की हमार की हमार की सामान है। समुद्रवा कार्य सिमार की समार की सामान सिमार की समार की सम

Proch ne E

₹.,

मुला नाती है। वहानत महादूर हैं अटब वे बार् जाया है। गामा । आज ते १। तराउ नर्य प्रमिशना भूषण जी ने जो अपमी मूंड हे जिएन डामा उसके अन असल ना राजल नहीं होसदता। नह निमुन्ति है पत्या भी लगीएटै। परि पुष्ण भी भी भुषा लेखनीनेटलियनेंगे को तेरी क युंचनी केरिने वेतार भी तार्वा दा निका दा दिया तो उसमें मनु का देती। गद्दाराय रामनाच्य जी चीने निन्दुत निएस भद्दाचार्य है अपने जन्म ग शेरी क्षेत्रेन के अनावा कोई काम तरी विमा। अवन कीर मेंस में आपनी हर् प्रमुका महहें कि में के सूरी है। असल मीट्र में में मेंत री अंक है। पर आप ज़ाराण है, हिनुजानि ने निर्मित हैं। अपर्ये ज्ञाति दिनु जाति अभिमात यती है। आपनी कूल रोती है। हम लोग राषा उठा २ अर यहने हैं दि धर्म में नृहि वा क्रिश नहीं है आप न्याय से अन्दर् अनन ही तम तसी सति सने नाप पर उससे िरसे नात ना देशला नहीं होत्यता। नो आनतेअनित्र पूर्व प्रसाता ने मांस के उगर आर बेद उगल दिये और ने स्त्य हैं। उनमें तर्न नरीं रोसन्दरा । पतल्य पर रें विरम हिन्दू जाति अपने भीर भनानी वे गन्दे तालाव हे जाहा गरी तिय लग नाहिता वरोड़ें, अमी नर्जी हे उसी में वहे दुए लारे निस्त को उभीन्यत का है। हैं।

में वर्ष हुए लारे निक्स को उमिल्यत का हि हैं।

म भीर भनामी बी निक्रमान कर है कि उसमें भिन्न रंगें का वानी है

वहीं निक्स हो लाएँ में इस्री अगर मील, मीनी अगर पीला। स्मारी मरित की पति कि कि हो हो। उसमें बनीर लाएन में से में में उप हिएसा

वनी वनी होगामा है। उसमें बनीर लाएन में से में में उप हिएसा

वनी होगामा है। मतलून पह है कि में में, में काल, शान, नेगें।

लेंगें ने हमारी माने नहींगों नी हैंगाई है। कोई एउमा की माला परि
नता है, नो इस्रा माने पर निमी अगामा है मीमा नमा ही उमार

वा निम्म अगामा है। इस इने देनी का मान सम्मी पादि

अपने इस मान मिमा वन पर मारे प्रश्ली के पूले नहीं समाने। पादि

एम क्यी इस नक मोरीन्स मानाम ने नाह सम्मी लाव हमा ने स्मी आही हों।

तों हों भालूमा पड़ेगा कि एन रंगों ने हमीरा जानि हमी

तालान को कि तमा उमिलियन नमा उत्ता है। इस माने हों अगर समान हो।

ला स्मारिक उहीं ने हमारी जाति की जर्जिएन की दिसा है।

ले समान स्मार



# विजयाका स्वागत कैसे करें।

मत्त्र में क्षण कान्ने कि का विस्ता स्टब्सी में समझे हैं वे पर असाम ना का माने हैंने हैं, की एमा कबड़े भी बड़े बड़ सम्बद्ध हूं, उसी मिम्मे प्या के मी स्टब्स में तह में स्वा साम है कि है उस्ता में सकुमा में कि मी ति स्वा की हिमें समझे हैं अस्ट अदिक्षा का भन्न दश्य की

हिन्दू अपित का यह बभाव हम इस दूकवारिको था भी दस सही। इसके खेळ, हमारी लागून (१३५ और इसके सभा बहुत कुछ हु देवलामार्क कर दुस्त है एक? का तहर "भारत बहुत हों। इस इस हिमों को अपरीस अन्न आग्रांक का दिस सही हो का सकते।

क्रियंता, मुस्ता । देन्ती वर्ष सु ध्रांता द क्रियं प्राप्त क्रियंत्र क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं स्थापित क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं स्थापित क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं स्थापित क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं स्थापित क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं स्थापित क्रियं क्रियं

## भारतायां की विजया.

महिशामिश पूर्व जिलादिव अवर्गामाने के भूत्राण महाराज समन्यन्द अपने नी विक्री धाल और बीरतासे अपने महानू शन् शनए भा वरर जम जिलाका सलवही दिव प्राती अपने के साथ आपदं का है। तक के आति आज दिस्स न मर् अपने तरीकों से उस महाराज की कार्य धीन मरते ने' को समर नहीं मरते ।"मैशा महाराज की अजाहोंकर हिन्द-अर्थन की लग्न भी कर सम ती दें वह करती है अमेर करती रहे भी चरन्त्र अप्र यह है कि क्या केवल प्रतम प्रापित री । जिस प्रव्यक्ति का वासन मध्यक्तिप्रकृतिकास शमन्त्रमु ने कियाधा क्या वह हतेन माना से सुरिका रहसकती है ? होसबताह कि साम दी राष्ट्र पादिने दिन्दु जारते हा उद्यान जार दी " में दे सकती ही, का अभा कि ली हिन्दू का का निवधारी का विदेशीय काभी शुद्ध अल्पासा 'हां भे उत्तर् नहीं देसकता निवेशी और विकारी माना के भी वे हिन्दू शानि से नहीं रहसकते। सोनेती मां प्रेलां बी परमहनशे नर सकतीः और विशव यह ने कवि युवाही मुला न, स्हारम्पुर, पानीपत तथा अन्य स्वाकी पर प्रस्तानों ने के ध्यम ने अधुर प्रभाव में जिस पुकार हिन्दू जारति की मान मध्यिर ,यान मध्यी दा तथा मुल मार्याचा का चिर्वेश विषा है, 💥 स्मिक्की असे देखनर यहना निर्विकार है कि हिन्दू, सत्रमुण के अपी नहीं रहे हैं। उन में निम्मर रामा ना साजीका मा नी में मही साभ ही कथ्मी निनिक्ति है कि नरानी था भवि-त्य नीवारी नी आमीयमा शा नेवलन तरते मान मे कार्ष नहीं नाम सन्तता । प्रश्ने काम मह देखि करना का रोग !

'हिन्दू सोगइन' ६० ७२० मा सीचाउनोर् उचित्र उन्स् है, इते कोई इन्मार कहीं नद समामा परिवार भी इस ने साम करें। इसरा भोड़ाका नक्त करी स्मारी सामार्जि में रिन्द्रसंभवन के ने नाकी' न अज्ञातीय परासभा के उद्शी में कोई कार नो है। दोनों का ही उद्देश्य ना . जो अपने जैसे पर रवड़ा छेना सिसामा है। क्यों दि रहारे बिन मात्र कारक्या करी है मनभेद सिर्फ काम काते की ते के हैं। हिन् तेम मुहल्लान नानि नानिच्यर केंग्र नार हिन्. अं की शेष्वल ने बाना - नारते हैं। ने मनते ें कि मतलाव नारित हैर के संगठित है भ्रेमा मुक्त है हिंद गाजा करा है। दमारी समाति मदिकेमल इते ही भावि होते में भारत भी रोबड़ी जाति को ने जो नेमन हा चेदा रोजपा है वह नेपा में रोमा प्रित रम गरमी जातने हैं कि बात उद्या और भी रे । man में उत्तर कार में जिस मेंत् े, या सपरा नाम अही कहै। विदेशी सरकार के बुध में यक्तिम लाम भी समान ता से उनलामें के यह बैमनता पैराका-रे के लेट 3 जा में | रूद न किसी मह अवन दिल में क्रा आन रखना है ते मारी कारिको उस कायल भागाना पर गर् किरो मन अलमा तब, जब निवर् उन ने उनर काने में करी समलहानी जाय। आदारी हिष्मार्त्रे ले पे भि महत्य जन दिन्हरोगहणना यम बरिट में विकासन प्रसालकारी इस संगठनके वित्राम आवरत उन्ते हैं। अला, केवल इस रण्य बस्तेश स्पान म रस स्त द्वारा केवल मधी बलास है कि रिट्र और मुसल्मान दोनो मिल बर अपने एक यता नरें जित्ति महभाव समूल न्यू हो अने अरे भारतीय श्रीतर जम निया की अपने बाद का अवस्य करिये।

िन्द्र तेलाओं ने हम महत्वे प्राथित के नलाव जिल्लान हैं कि ल्यु और की मीर्च करिये सरारक्षर रत्याद की घटनीये साध्यक्तरी दें मह तीक है कि इन पाला उन की दीव नर हिन की की अवती असामध्येका चला लग गमा है-पर हतारी समाति में इतना ही पार्क व है ।हि न् को बाह्यमानकायत या भी मिरि तन्त रोजामा तो उत्तर है, कि नियनि, नियमि तथा निस्साधन हिंदू आति निवरेशी समा - ने क्या में पड़ी रही की कार्या हो नाया रम को बर रहे हैं, वह अथुड़ और अस्म्मान मर्श है। उस्टेंस जिल स्थानें यह हिन्दु निर् कारो भी वर्षपर मार्गे नहीं दुर रह के एक मान बारण यहीश कि वहां की हिन्द मह जनम अपनी मीयां "क्रबार नी शारकों गर्डिकोर व्यां उति प्रस्ता । वी। क दि है वि करी दशही विश्वास से रिन्दू सम्बन्धाः उत्तरारण को ही अच्छा तलाम रे लेंगे, ज य चार् समाल नहीं आने अरे विनय. दशामी मनाने का उत्साली रिन दमसे अनेर दूर नहीं जाते। अन्दर ते किर इस मा द्या उपायर ? हमती सामात में देश्वीमेनी निकार क्रानीय प्रशासमा के अधिने कार भागि रामि इस पद्म का स्त्राचित दल है। आती य महासाम ने हिन्दू संगहत अने श्रा दे वा िन्द्रोप्य मरी कि ए हो उस में भीतर संभव. त्रीय अशुद्ध क्रेंट शानिबर् मानी की मिन्नोभान और नारा करते ना मन चिया है। संगठन बरी किन्तु ने बल दिन्तान की भी भारतीयों कर। मा तजा रामचद की विश्वत सन्ताव की उस री का सि पुनः विजयाग्यार <del>के</del> द्वा अपने वसः स्मल व्यक्तिन करंत नाअवस्य मिलेगा।



की मिल पुरे प्राका सम्मेल

**असे हां सका** १

अक द्रीहरू दंश्मित दमेरी का मनीर का वणी.

अध्य र किर्ज कांग्रेस क्षेत्र थे. रेस दि प्रदेशम मा असम के र्व्य हरे । एक त्र महित व्यक्त कि अप विश्व हैं अहदत हो चुने थी, अहहब संखेत रमेरी की इस कार्शवारी में बहुत इतकस्त्री की आसी स्वाक्तिक की। साथ मिर्णय वर्ष, वर का इस देर बाद टर्मारी स्वाहं में भेत्र दिशा मधा. बहु देर पर थूं किया है तका वर क्रिकार स्मारी देर इस क्षेत्र सही। रहा विक्री के लगत महासामां भी तथा केंग्रें के वह अनामान कर माम्यु पर म अने नहां किया कर यह अब नेता दे पास जाता, इस से न माने मा बानचीत द्दा , अता थे सववाने म स्वीकृति स्वव्हार मा । तार मार में देखा है की उस का मार्ट कि में बन्धर द्राया, राम्, र मच क्रियान द- ८० मुक्त भूम वान कीन बरमेरे वाद मोजना मुस्माद सवी व्यक्त ए हेर्ने बस के स्टाइंक देवार में बहे हैं क उर्दे सका अंग्रेज दोने में 'वह दर सुना दिया । h who at a je & fan swarp math हान कर जो अने न अनते ये अने अवस्य उका वर में हम दे स्वभाव है भरती भारत वरिकित थे के. मेर्पे भी अधिक अधिकार कारा कारा मां धी में A HARR & WELL & HEW & BANGER

ame to can grant serve for to ane ENDY MINN PART I BERT STEER EAST OF साम तर काम्पु. यी समामुका राप्ने यी रात । स्क आसार का बाहर संख्या मंदर क्ये में कराहित स्नेनेश द अक्टब आर देशायल-ये. स्म व्रह्मा उचन देहेंने। इस प्रमाख दासमधीन वी स्वार्थन 34.4 Letal

भी समय असर्बोची रलदे एक समुन एक दम उह बर बाहिर गते। वर्ष हवा बंटे में बार बर् एक त्रार् केरर वाविस आहे। उस त्रार केर की अम्बद्धानिक में तर है में देश में देशक बह में का मा मार अपने में प्रमात का सहमत का सामा कार्या कार्य हा सम हा तर मिर्माय अ मेर रहे थे। यह तार भी प्रत राजाने वातन कारी जीव रा. विसर्व अवने समभ्ते हे अवनिस्थान For BIENGINE RIS PA 1 PB PS CYELLED שבו ל ציוני ואי יאי אי אי בי בע לראלב חווה अन्यारी का का दीने से अमहत्मातान, दे हुनी. में विश्लेष स्थान राजे हैं। स्मी किसे अन से समाह वे केला अवश्यद समभा गया। समभोडे रा प्रताह सम्मित्रे ने पर स्वीत्र होशक । भीताना प्रकार अभि के में केंस के विभन्न स्मेर्स के मिला WINEW FEEL SAME OF VELLE WATER केम्बर समेरी ने उने इस कर लिया आमरी Willer Stank It

क्रिया कि शिक्ष सहस्था कि कार्र क बुद्दे हैं। अपी भी मी तालावा का क्षेत्र का म्य निकास मुख्याम के कुलानी करा । देह मंगक धालाब वर इसरे दिन बाउन अभीताः विकार दुना। पन्ताव है करिनामान किरोब तक में का माजिनात न्द्र रहे थे। विशेशमान हे नहिन्द्राह नक है किया A Bota RES-LA SERTAL OF HOW EN & RIGH. Ley, at arigues fat I great wearth क्लान वर में दरशका संक्षे धन वेश होना

इस या कार्य अहें, बटमा जाहुं । स्वार तम्म, मुं, ताहैय करें जेहुं हैं, दस क्षित्रे हैं स्थान स्वार ट्रेसर प्रेस हंभा तथा । अप्रेस्ड बार्ट, स्थार त्येश्व, प्राप्त हंभा तथा । अप्रेसड बार्ट, स्थार स्वार तथा तथे हैं सिन प्राप्त स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार

हिन्दू सुस्तिम रेका- उपस्रिति -

27 Hindu Muslin unity sul Committee & ma for are maya-ल्यान सदस्य थे। वडिजेवहिल इष्ट इपस्थिति मे हिन्दू मंदिर महात्मान दर्भने दे काव बहुत क्लेकिन के। तेल भें की सभा है से अक्ता व अस्ता है KE SI EM E BEFIRE 1 24 SHEEF. THE PARE इम्बेडिय के अपूर्ण क्या के के प्राप्त के साम में भी मूज स्वामी अक्षत्रम की पूर सरकार Belship teme wheren is heap to שווש ביש של של של של של בציוח क्ष इस या नेमाल व्यवस अर्थेय में, वट दी ने द होंने। वेंद्रे मि के क म हतें अमर क्षेत्र महें के दिएके यहां निवासना में अकारमी नकी समारता इतना अहां बदला अत्वद्वसाय सामा माने में हि बीसे से सहभाव बहुत बदल गक्ष छ।। मौकारा अहमद सर्द साहित भी वीखें से मर्स ही गरी थे। उन्हें में न्यवर्त गर्ड अश्वास्त्रमं है क्रिये की स्वामी भी में भारती भी क्षांत की श्री। इस अप समिति में क्षति मंग संशक्त विक्रेम विकार ने विभय के । रंगुस दे ने म की मती म ते स्वा अवस्थिति है वे स्टें में अर बेंडरे और अमेरिकी म विसी मिर्णय पर व्यास । हिर्दे क्षायम में दिनी है मेहां क्ष है हम हम हम है ती की सम्बद्ध का भी कही भाव होगाला का कि किसी प्रवार कर केसा विक्शिकारे there & who are to see to be made MAFF HEZZ METO BALEDER ROSE अभूर समका या सम्बद्ध, कि सेव कार में में में किस से समारा के दिन असलगानों के समात्रान A HER WA GARY

क्षा के में. मुख्यार अक्षी की मी. अवस्था FDGIE E. ON OF HINDRING BY OF & I DO F the saf a saf the safe for sa to come TO BEEF KIT GORNE IS tope In रमिन का कर कर दिया गम कि किसी स्थापन यह रवद्य यह अधिमार देरेगा कि पद्य, शिक्ष क त्रवारी में मामले हैं. जादाराना हो नहीं की अपनी । संगठन हे विश्वत यह की भी. सुहकार अजी है को प्रान्ताव राजा जह अवश्य ही स्त्रीका र योग्य है। TE ME & EST- WAS ED SHEET ABBUTE בו אושא בניא לאשור בו - וא יהל ה ह में सार में सह के में हिम्मी साम में मार के हिन्द्र समा के बालिक्सिक में में न किलाहर אורו שובחל , אוק באואיא שוני שה אלה ב והדות הוה שה לה אל ב האל מב में इस कि महें में कर बांग कर महिला की अरेड में क्रिकी के दिन ने किएम के मही पर शक हत दी हात हो होता नाहिये। " mu दा वह प्रकार स्वीकृत प्रवर.

क्र के ने ने जी स्वर्धित के ने ने कि चिश्वमें कारा विक देवाका माम है, अह दे But any. I receive to treast 4, 14 ames मामा । ई प्रकार राजी प्रत कि मारा वाही मान स्थानार में हास असर असर में असर में अशामित - די מיבולה וג לבלו לר שיחות בוב ליהבם हती तिहास है स्वयं दस प्रसाद की दसस की ही THE RES WARE WE BER HER इस्पार्थय, सहित्र साइट्य, अपू त्यासून रूसाअ, त्य श्रासा है सावका में की गई कें, बह भी हमी उपला -तिः का अनुक रातः प्रकारत का अनीक्षत्र आग कि हाला स्टर्भ बाले हे विकास सहायाता मुल्ला स्टर्भ बाले हे सम धर्म ( इस मज़ब ) से भी करती लाहि से " मेंलस ब्रह्मकड अध्य या अपूर्व अनुना मजावर रम इपसिमित्र में सबसे ब्रुगाभाव नारिका की कोर् अहमारे हो है। है। काम के हिला है के मान की की वर माविभागी अस्त तथ डोरते। सहिसद व स्थेत वर्गसादिका कर नमेरी विकारिय क्षेत्री अभवतम्बर्धाः बर्ग्या । अपने में सह स्वत के स्वा, अप बाकु स्व उर्दे, । क्रम का मुबर इसदान मुख्य भां श्रेष्ट्र सा परिषय तथा। मुक्राअप. सा साल्याका बाहु जा हैं। या अपन दूरेने ।

# क्रीड़ा ५ भूमि , द्वितीय दिवस १७ असूनक

(FORUSE)

अगम मन्द्रपर की वितर की म प्राथम हरे. अस्त विकासम अमृ (कारा सम व स के विका व सी का मिमिलित गेंड बल्ले वासासुरक्षकाः क्रेसदेर के प्रावक्त- इन्हें की दिल्या कर इस समय भी थी। केर. में हे देशे केल प्रारमा हुई। इस दल ने प्राप्ता ब . मरिन मान करे अंतर में के ए इसरे दल के प्रथम अ है लिसे वे. बामदेव का नाम दिया महरू था. पहिले क. अस्ति के दलने विलया प्रायमा- किया क्रिकेट दें। क्षेत्र अन्य अनुकार क्षेत्र के देंग क में। इमकर रसी किये उस्तिन के देखने सा उत्ताह म था. इसियो क्षी अवस्थित दाने के किये हर कोर वात्रभी अवश्यन हवा नाती है, औरवह कृषा पह. इसवए हुपायह नहीं रखा गरा. दक्रिया प्रे क्रिया परिकास मही मा में महर्मा क्तार की के के किया है कि है कि का का पर कि तनी दोने हरें दे पता नहीं, खेर शक्ते व महत्त्व भार . विद्वार में महता क्रीक . कि दि

भी शास देवन, या कर च्या है विकानी, यादीन सान बार सका वरीये क्षानी, देनार कर कर वरीये क्षानी के कुलार देवन, उत्तर कुण्ये कुलार देवन, वर प्रतिस्थास सार्थ्य, वर्गाह कुण्येस सार्थ्य प्रतिस्थानी,

THE THE TO STATE STATE STATE STATE OF THE ST

क्षा हो हैं . अस्ति के क्षा को होना है , दर्श तक की को है , अब हाम बहुत के हुना है , दर्शन तक के कार्य कार्य की की कार्य होंग के ता से बहुत है। हम, अब देखने हे स्ताने उनस्म तहे.

कुटबाल कर मेच

असमस्योश नाम समा नहीं, तुम्म है, अ वर आमस्य अंत्रम द्वेरी आप्या मोधी हैं। इस इस मारस नहीं होता. इसके से कार्य हैं। इस इस मारस समने दे बाद आप्या स्ट्रम में आप्यों हैं। और तस से से आस्या स्ट्रम में आप्यों हैं। वह असम्य स्ट्रम है असम्य रहता है। असमा स्ट्रम संस्था कार्य है में सम्य दे से मार्सिया जिल्लाहर भी, किलाही सो ह है से हैं मारस सा है साही सार्य जा है है आ

भी ते हैं के मार्थ भारत हैं के के हैं मेंद्र उन्हें में बच्चे मेंद्र उन्हें में बच्चे बच्चे कि हैं अपने बच्चे करते के की बच्चे के मेंद्र से भारत हैं, मामक प्रस्त का क्षेत्र के स्था

का स्वास्त्र कारते। इसे माण अन्यस्त्र म स्वास्त्र मेर्ट्ट केर्स भटना विकास विकास में अव्यस्त्र मेर्ट्ट केर्स भटना विकास विकास है। दिर अनुकारक दा बुगाव श्वाप्याप रक्त पर मेर्ट्ट केर्स केर्स विकास दिकी व्यक्त महे



17-1

मंदित है बहुत में देव का उठावें सामकाम है! सं-स्वास अनवाब कि हमारी झाली सहायु शह है अनवाब सहि हतते का हमने सह वस साम बहुते है कि के लिए दिये हो! से क्षेत्रक साम बहुते हैं कि स्वास्ति हैं।

कर स्थान कर कर को की कर्म प्रकार किस्ता है को के के कर सम्बद्ध का शाव की किसी कर सम्बद्ध का शाव की किसी किसी किसी की के किसी की कर स्थान की किसी की की कर स्थान की किसी की की

से अन्य कार्या के जाता ने सकती है मती जात केंग्र क्ली का किसास महता. है बारे देशके अन्य-कर्मा कार्यपुत्र में देश कर उपल्याय कुल के बीह्मी है बीच में ने अन्या जह को, क बारों जीर में जर नह - त्राहिल्स बज्जे जाती, वाह कर्म कार्याय कुल में तहीं में है को बीच की में जिया. वह केंग्रिक में स्वाद क्रिया क्ला की ने त्रीम अम्याय क्लो में स्वाद की क्ला किया कार्य की ने अम्याय कर केंग्रिक में स्वाद केंग्रिक क्ला कार्य की अम्याय कर केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक कार्य कार्य अम्याय कर केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक कार्याय कार्य कार्य की है , मेर कोंग्रिक कार्य कार्य कर व कार्य की है , मेर कोंग्रिक कार्य कार्य केंग्रिक कार्य कर व कार्याय की की की की ही क्ला कार्य केंग्रिक कार्य कर है।

चित्र सीनी बाती, जेद सच्छा तथी गरि अब दी बाद उपाध्याप बात और वे चार अन्न क दल बातो और वे चित्र गढार विद्यानियानी गेद बाद बाद और आजी। चित्र सीहि बाती, साथ की बातों और अपनेश्वे बातों बातों कर प्राप्त की साथ की दलका गोकां की तथी गारा, बिलाने किसान अन्य वासी बात की वे

त्रेन्द्र विश्वतिक में अर्थ, साम्ते, साम्ने विश्व साम्ने, शर्राक्ष्य, हीन्द्र में , सम्बन्ध स्टब्स्के, सम्बन्ध सम्बन्धः स्टब्स्क सत्त्र, हमनार मोन्न में, पेडिनक्

िन के महिने, हिन हमार को महिने में महिने हिन कारों और कारियों की महिने क्वांति में के किने के को कार महिने कारों के किनों के भी हमा बाद को का उसने आकार की क्षेत्र के के को होने कारी है के कार समय सहस्राही, अस्ति के की कोट कोटों के असा समय सहस्राही, अस्ति के

भक्त स्टें विक

The same of the sa

की क शबर , अन्यक्ष द्वा की पशक्त हुई । की हा सेव परिदे परिदे ज़ान्ती होगापर

## रातकी लडून विज्य

की को । इसे द्यार दाने क्या वित्र वामाया שיב ו למו שבש שוב מנב - בנו . בני מו זו זו לוה בל. ובישה ולא ומו וביד אבן ובוש ET OF I TREE SAR INE BER WINE IN STE क्ट किहरे कर की अंभ की भी। परवर कार ने बर्दी अहंदी और केंद्रा के उसके उसके करा हैं '? FOR SERVE TOP LYNK SE PEPER अध्यक्त का मह देन्यं, में है हि भी राज्य दव का बार स्तर् की द्वार में या विश्वद्दी दा दल विकारीया. इस दे बाद का क्रिकट तक वेरी बम्बेरी अवसरका. केंद्र बरहे हे जियम क्लेर से , वर सीक्रा कर्या भागी। अभ्यात द्वां मा. हमा. यु असप सामने हारे हो ही समय गुजार दिका. आज ही मोग दिवस है। यात्र भूमा अग्रम्स महा, अग्राम स्थान भवतात्रे दे। केवारी केविचे , कक्षेत्रका कावेला. יישונון: בוש שפו ושומושא בלי שיניו ושומה स्थात के उस में अवस्था का का मार्थ में कि हो .

अरवत के द्वारा सहर मही संस्करता।

का सामा है कि सलवहत हो बहेना. केंग्र अभी

वेदा महत्व वेदा महत्व वेदा महत्व वेदा महत्व

करते हैं। करते हैं।

क्षेत्र वर्तार कं क्षेत्रके के निकार मेका केनर

देश्वा क्रामेश्व. हार जिलंब बतालग जायेश्व. अञ्च च करूर सोहते ।

त्त्तीय दिन १८ अक्तूबर.

पानः काल से लङ्ग विजयः

क्षा । अत्य शास्त्राचा की में हैं है कि साम का साम के प्राचीत का साम की में कि साम की साम की साम की साम की साम भूतिक का साम की में कि साम की साम

אות של משן בן בן בואי אוש ב מצוונשרעץ BERT FORK MEET, SERENT O BY SEE THE STREET PER STREET . ALREST P & MITTER क्षेत्रका. देते दक एक क्रांत्रके । क्रमार्थ सद्भारत में भियत में की किस बनार है जालाक क - े में अब है सामने या देश व किर सेम द्रार उस की महता क्षेत्र, दक्षी के में प्रयाही को देश बनाई गई हैं। वे. सत्यकाम सार्या के बहुतका के भी भी भी भी भी भी द क है। सहत है याद कला है साम है रे राइसे भवा दल या दिल्ली वर्षेत्र वात का अवन energy with of the second and of gramme TOO SU BORT SU BURE HA LOND) IN MERE ADEL DOUBLES POR A KENTER PO उस का भरण्डा स्मीतमे सा स स क्रेका, अस र स MENEUF 44 NO GES HEN' 3/1 34. 443 as नार कार बार महा है इस वर करतेना सल्यनहैना. अपराम करित कार कर प्रंते में या भावक अस के कि करान भार कोर के देश क समस्करे यात देर समके क 34,

विकार सीट क्षेत्रस्थान व वे अवन्यं का वा ज्या वही विकार दक्षी गाई है। जानवाट से गई दे किनोर दिनीर सी वाद कर, दक्षिण में नोनोर

> सार के किसी किसी, अस कुस्तानिक के कार असे उपारिकार । दोवारे अस किसी के के किसी के कार ओहत कार के लोगों कार के किसी के किसी का कार के किसी के का का के किसी के का का की किसी की का का की की किसी की का का की किसी की का का की की की की की की की

मान क्षेत्रकार । ०० इस्ते मान क्षेत्र के क्

पुराम कार त्यावर वं शिव रावण्डु की करानी वे रिवरे डेक्स ने राज्या राज कराहों ने वह को कार में दिनेते की विकास में जिल्ही नाज्या कर माँ को अनुसारे मैंनेता में किया पर क्या के बेट्टी में क्या की की माह को उन्हें बालाइ इस्सार राज्या की की पान की हाम को उन्हें किया अलाने वाष्ट्रा को की कार की की कार की विकेशन का वाले अलाने उन्हों की वालाइ अराज माँ के विकेश में जिली

रावाण रक ते वर धावण क्षर्यका तार, वहता वाद अते कु कावण को मेराओं में अंग्रेड्स तेमा नवाण उध्या साम दल के अपने मेराओं को तार केमाने ती किंद्र करते जाता. तात पत अपने मेराओं थे बीता के या बात को कार. तेमा मेरी बाब मेर आग अपने । के केमावाण कारोग. तेमा मेरी बाब मेर आग अपने ।

दल है अविमान सरहते। हैं - ह वेसर क्लेस अस्तर्भाव स्थाप

SA, ME at Epal Dig as the Electric Algeria The Electric Algeria

मुक्ता दान हे हुए।

भी ती है भाग परे । बार बका है का मेह । दोन में हुए।

भी ती है भाग परे । बार बका है का मेह । दोन में हुए।

महें । एस के कि का मेह । एस का के मुख्या पा का के मेह का का महें । एस का के मेह का का मो का के मेह का का मो का का के मेह का का मो का मा का के मेह का का मो का मा का के मेह का का मो का मा का के मा का का का मो का मा का के मा का का का मो का मा का मा का मो का मा मा का मा का

िस्ती बर्जन में इंच किये आवार है, कोनो मान में कार रकत रहत है किये हैं। यार यान वें को है के हैं। तार रकत में जा है। अस्ता में को का का की है है। तार रकत में जुट का की स्तार है के का का का रकत मूर्त की तार में कुछ का राजहां में मा कुछ का का में की मा मान का स्तार है के का का का रहत है। आव का में देखते देखते आवार रंज है आप के रकत है। आव पर मा का। तारी हा से मो मो का का मे की तिया की मा का की से देखते की स्तार की मो की मा में की सी की की से इंच दार की मो में मा का हो मी मे मो में पास है कही में की की मा सार की । पर महाने का की भी का है का मा हिल्ली में नहीं में की की की है।

अंद्र वास्त्र हुं देशा पाल भू देशा बार्डा, ने बार्डा भू बार्डा की बार्डा भू दिया बार्डा भू भू दिया बार्डा भू भू दिया बार्डा भू

नकर वांक्रम दर्शने है जिन में शहर कार हर। व कार में में मान करेंद्रे है जिन में मानवा है, कार कार बरने वाला में ती है हो भार कर करेंद्र है के प्रकृत कार बरने वाला में कि करेंद्रे । इस कि की के प्रकृत कार बरने कार कर, कर में हि कार का कि के कार कार कार कार कर, कर में है कार का कि के कि कार कार कार कार कार की कि कार का कि कि कार कार कार कार कार का कि का कि का कि की कार का कार का कि कर का कि का कि का कि की कार की की का कर की के कि का की का कि का कि का के कर की में मान कर की के है हिस्स में करिय कार करा।

की कर कारताक ने भी बर-करों है गया। माजून है कि उस केतान कर कि कहा के की करन माजून है को के केता केता के की करना के की करना की कर कारते कर से बाद राजा से कि कार्य स्टूप से

या हो। विकार कामार । क्षेत्र स्टेश्नर वह कामार प्राप्त कामार दाउनी हाई उसे क्षेत्र स्टेशनर वह वह की १९८१ व्यवस्थान कामार्थ इस बार केलों में इस बार में नम्ह उत्साह महीं दिखारा का रहा, नमा नहारत हैं। इसकी समानि में इस बार मारण तुलना तम लाखुरकों का न होता ही हैं। परस्थार में लाखुरकों में रहां के उत्साहनहीं जेने कोए विस्तान ही की मिलान एवं उत्साह जेने हैं। पहिले के कि को में वरस्थार साखुरका होते में कि ममें अन्ता हुना वलान होता है इस विभावने में वरस्थार तुलना तमक साखुरका होते में कि ममें अन्ता हुना वला होता है। अमहिर से भी को अन्ती भी, नमा समय विभाग में आमे से इस उपमाना नोई करून ही। मिकाल जा सममा १

इस अभारे वार्य अभारे, अमें दिश्यों से ही को अभा अभी भी ही भी के जल र शायी मी खेंडन भें भी वार्य सो के कि ती वार्य के मों भे। यर उस के कि के असा असे असाह में के लिये राम कही गांगे, विकास दें दार्य में असाह से बता में के लिये इस अभारे वार्य अभारे में या बांग अस्वस्था ।

हस बार बहुतमा सहमितियों में दर्शत हुवे! स्पिट्स समीवर्शसभा विक्रा-वहन्द्रेन्द्रं हुं वे (ब्रिज्य सिम्) अनी वत्र को न तिराज्य है। रचे में वत्र देश अन्य सहस्री आ में दर्शत हों वे । यह महरू देशिय औं रसर्थ काज्य ले । हम बोती वा में मा शारिक स्वाभन महोते हैं ।

# आवश्य स्वन

क्रिक क्षित्र । अपक्ष दे बार हम भारती हे स्था लागा रहते। क्षेत्रका अस्त्र सा अस्त केरिय देव वे स्था क्षेत्र प्रयोग्धि क्षेत्र सामायत्र अस्त्र मा क्षेत्रका ( उपन्यस्थः) दे क्षेत्राह्य क्षेत्राहयु है स्था अस्त्र अस्त्राय स

# A 14

### आक का है सक का हो आ।

#### (3)

स्मार क्यां हे अस्तर कर असे का तथा र में मही रहा उस स्वास्त्र स्मार क्यां में स्मार क्यां में स्मार क्यां स्मार क्यां में स्मार क्यां स्म

अपने अपना मा के के की की में कार में मा भारत के अपने में के का के अपने में कि कि के अपने के अपने में कि कि के

व रागात कार कि किन्द्र समु स

सुनते की में में कारे उर के उत्तर जाया जाया वामी में सिराहर वे महा प्राप्त की है। कार्य " अर्थ में कारे अर्थ का अर्थ जाया वामी में सिराहर वे कार्य की स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार्थ की

ति में में सराह में किए प्राप्त में किए मार्थ के किए साथ है। किए साथ में किए साथ के साथ किए साथ में क

क्षेत्र अभी वहत हरेका, क्षावाय युव अपने स्टूबर में से सक वार्यक्रमा, व्याप्त एवं में क्षावाय क्षावाय व्याप्त अपने स्टूबर क्षेत्र क्षावाय क

वितिया हिना स उत्तर १४। मैं अहां से यद राक्ष स्था कर हे जो मधी कर दे गए अवर कार कर राष्ट्र भा नवह में जहां से बस अस्तर भ अस्ते हार्या हुने वस्तर दिया हुन से अब वाप हुन में अनी दर्भ कर कुन अब कुनती हुनिया बां म देशव तम्मे - महरेशवी - महरूपा यद - हुने देशवास्तर में हुना राष्ट्र है। हुम भी अब वाम में रूप में जा में। यह या अनुरे में म अमे या बहर हैं। वहां से सरस्य ग्रामक में कर वहुंसा।



१६ अस्त्राय वर्ष ३४. शुक्रवार अस्ति १०००

# हनरि विजयदगमी.

दिर असल हैं । क्षिक्य के से हैं । दस है है । अस के ही से क्षेत्र के ही । क्ष्य के से के ही हैं । अस लाव के से के ही हैं । अस लाव के से के ही हैं । अस के से के

हिनुकों के विजय कराकी अस्त की भाव का नान है।
किस समय वह दार मा हुई भी, दार को हम में
बासू-तीर क्य नद मामाम है। । सम्बन्धित हम परअसों के आर्थ अर्थन के स्वीत हो ना माम् की मामें
अस्त अर्थ अर्थन हो से हो है। माम की मामें
अस्त को में भीडे भीडे अर्थन का स्वीत हो से हो अर्थन
अर्थन का सी अर्थन करा की हो हम हो है है।
अर्थन का सी अर्थन करा कि हो हम हो हो है।
बहु अर्थन सी सुद्य अर्थन है हम हम हम साह है।

हिनु की भी अनेत द्विमा श्रीत कर साम में अनेत अहि। राम के हुना भी अंगी अनेत के की कहि। जिनव राक्षके अन्य की भा उन्नामात्र रहनाहि।

अलक दिन्द्रम्य हाम मिस्ट्रिय प्रवचन אוחא שיי ב נאים החיל בו שתי שציאו שרשתון है, अववे दस अअमिर राश के दि सामने अल्लाह महाने हैं भी रहें हैं के इस माना क्रिके में मही दरा में किर सिर्मा मार कि म्लीक בנייות ובוצ ב אום בנו בנו מביל בציבו אייונים مع عد مدع و عند كالمتناه المتناه عامنا عند و در به " و וו אבליה בא ב והצרמו לב בא בל ווו कीर्त बल दिला है। दिन कारते राम में मण्डरता. गम दिन मण्य सं जीवन नहीं दूस तकते । दिनुकार्या अवने बाद्धनीर यम । १ : मई, अन्यवार समार्थ तन्तर ' नवदी । क्रिकीय हैने मार्थ ON ATT THE THE THE THE PART PART में। श्रूम बी स्टिनि अनी है , समय दिवाई देती हैं, विकास नमा मा धाराने ने विकासती हैं , विकास अता है बाकी जाती हैं, वर मिनू जाति वही परी स्त्री ही, राम इस भी माने ली बद्धती।

यह लोक्से के हत्त्व का को हरता है,
सह लोक्से पानी है नव वे की उपा, हात है।
से ति का वाद पान में ही सि । । वी बल्ला में से ति के वाद पान में ही सि । । वी बल्ला में से ति के वाद पान में ही सि । । वी बल्ला मेरी जीवन पेटल कर महत्त्व हैं हु में कह जा कि में और जीवन पेटल कर महत्त्व को ये हैं, कि सु मार्किन क्यों के पान का महत्त्व को ये हैं, कि से की मार्किन अपनी नार की भी ति मां । जा है , मार्किन वक्ता है । स्वाह पर आक्रा है , सार्किन वक्ता है ।

इस इत्तालकी भी देश यह दिन् करिटे इस क्रेकों से तके कुछ सहीं, बागा से, की का भी दा है अब्द को नारी का रहे, जे ते हैं इस लोकी बद के, दक्की जिल्ला दे सह हो का नहीं

And the supplier of the supplier of हे ब्रीहे से यह अपने दर्ग विसी सम्बन्ध अपर अगत थे जिल्ह रहा है, बहु भन बहु बेली रश रीय राज मही । हमें दिस बार मह देश्य मर अंताम उन्ह देश कि अपाद के ककारी क्षेत्रप्रदेश में कर אינו איני בין בין בין בין בין בין בין בין בין אינים אות בלה שני, לשמיש בעל בלים שלים सहीं सबते, क्री दर्शन वहां हे अनुषाम्बत दिने के बारण दिव त्रा दियों का उत्ताहनहीं जिल्हा मेरे हैं कि हिंदी यह समक्षेत्र री बात नहीं कि शा बार के विकास दक्षत्री हैं - कड़का नामियों ने एक प्रतिका की यह भाग नहीं जिल हम किलक का स्वाम न इस बार अन्दी नक्ट मही स्य राहे, ज्यारी असाह प्रभा दिल्ली सी और बाट. er 34 HANKER, EIKE!

REAL ENERGY EN SUE EN SEE EN E मार सम्म कि मून्य मार्थिन । स्वीकार मार्थिन उठ भी रहे आर्थियो, मी वेलाका स्थास रा या हुंते दें, विजय द्रश्मी ' एक होता उमाशासामा-दें किस में ब अपीर अस्ता संस्मा में मन भी अपर् समा विकार नहीं । वे रा रा समा महाकर्त या में हिंद कार्रे में रामिक में में में में मिला विस्तार के हिन्दु के. दी तरह निकीय को रूप में मा के में में कि हा है कि मा भी दिवा म राज्य न्यान व दिवस का स्वर्ग राज्य है। म नुभारते भिन्न स्थान रहेकी व न्या इस व्य 12 try pay file me be why one Are the स्थानित का दमभी बाम की भारता की न लेक्द्र उस के अधिक पक्तार की प्रशामित। यदि अपी होगा, में हर भी, कुल में विजय दश्मी न्ते कर अभीमात्वेरक राख्य न रे मंद्रेने सारे निये इमें जीवन आलाम होता. इति विश्वा स्य अस में तीवन प्रतमे या मत्य को भेग आका न्म क भाव क्रिकार दे उस करन का समृत्रि नामत your was as exist



विजय दशारी बाजन में भाव में जंदा उत्साद दिशाधा दस में भी वेहा ही बात करा दे स्वार म उन्य में विजय दशाधी का उत्साद से स्वार म उन्य में विजय दशाधी का उत्साद स्वात नहीं दिला दम सब उत्त बाद विजय हमें में

सम वर्षे के बिनने ही सरमोक्तियों है दर्भन दिशा सहते थे इस बाद बड़त से सहस्रोतिको रुका. इस केवल तीन ही अतह कार्या यत्र देख सरे - महाविका अब देनिक, भाजबन अर्थनवील । इमें सद सदने में इस भी संकोशक की कि इस सब मिलकर भी अप स्म मा उतना मने रक्तन न स्म तरे, किन न्दरमा काष्ट्रिश्चे थी. वर सर्मनसम्बोदि गुम्रहान मा समाद्यमण्डल गुरुहत्ते भिना है, सिमानार पत्र जनता के भावें के प्रतिविश्व नेते रें " यदि राइमधन सम्पर्ने तो सबमानियो. चम ने भी इस से अधिय इस नहीं विश्वार इस नार मे पद्म अला हे प्रतिविश्व हैं, इस बार के पत्रें भाउताहा आपने उत्साह मा स्तिविध्व है। यदि अस्वार आप शव कि लो' दो देश्वना प्रसन्द न दाने को लो कुम ने बी अप की सारे की लेंड नहीं करा है ने जारहते, द्वारा इस 24-26-43

अच्छा भव सामभ्य में किने विश्व संभिन्ने, क्रां संकृत्यपुष्ट इस ने सभी यदा दां ल हते. सभा संभिन्ने भ अकसी स्थार जना से राधिये

Proutonell mes



कांग्रेसमें मेंने कात्र व

नेताकों मा मंभित परिचयः

Etherhan sugages . El my.

भूक्त क्षेत्र की बैठक की पण्यान में मंत्री की। वजालामुल सकाइक भी असकार के क्रा अस्त है प्रकार है कि स्वा में का मेर वह अदिव्य कामदार मान्यम संमाधा काराद इस जिसे कि बह स्थारे जिसे स्थाप था। पराच दे नामें भीर तक और बार देश थर, इस केरे में अन्तर द्रायो रहका थे। रहकान, वह क्रिया विश्व नारी THE TO A PLANTED AND SEED ALL PARTY AND TE यर मा प्रवासी बार्ने के मा रहता हो यर भग्रीय לשות הבו הבל ו אשו לב מה בו בו בו स्यान कियाने दिशा गया था। यह शे प्राच कार्न थे. מניש מע גישוש בש ש שייים . צי ניים מש משום מע משום מעות בשום מעות משום מעות בשום מעות בשום מעות בשום מעות בשום FREE FOR TO DE LANGE FEET . NO NOT धित दियों हैंबा इस में बाद राम काव्य कार्य के, दम्या सर्वे के के के के मान मान क्षेत्र मार्थे मार्थे हे । हे व्यवस्था सह प्राप्ति हा राज्ये हो किन्ते व्याप के अवसे किन किना मिनाइ मिनाइ मे वैसे उत्सब महे। उम दी बो मी कोर व्यवस्थि किया नथी, इसी किसे अर्थ संकेश देसी प्रति तिथाते व अका दर्भने के उनदे इस व्यवस्थते नात हिरदास्त्र त्राहर की क्षेत्रक के दिल्ली भी अहे. अपून कारी त नहीं दिया मक्षा, जीन दी भरी किया-



किया, क्षेत्री याकान्य चाक्रम द वत्यान थे, वरेप हैं। אריב בל יונ בו בעקוב לל ו אף לתון מונוים हमारे देश में राझीय किल हिमें भी मा महार्त्त हैं। इस और इसरे देश देना माओं मा अभीतर ज्यात नहीं मथा। करतीय प्रशाय-णता अनेर नियन्त्रण जब तन हमारे मातीव गुण नहीं बन माते तब तक दम स्वराज की लातार लाउने में असकता होते वहेंगे। महार्था। माने महार दे हैं की लाल सम्मा कि लाहक में समय त्रात्म किले में क्स दश्यामें यह क वरिने यह खाडे इने अंग्रेन सैंजिनों और वास ही बाहे हुने अवने स्बर्ध केवा के दी जुलका सहता तक उन में बड़ा भारी अ पर तथा है का हा दिस समय है है करीय वेदिये की सब से बड़ी अवश्य का है। कि इसी दिये महा-त्या गांदर ने भी स्वयंदेवकों से विश्वा वर बकावत दिशाला। अक इल में रहते हुने हमें भी अपने मीनन केंद्रेकिन मियन उनने तथा निकला दे न्यम निह् प्रण बतालेन मा जयता नाता नारित्रे; तभी द्या रह् म इन्द्री देवर दर लडेंचर ।

देन है अपने उत्पाद के कि के कि के में के मी! का प्राप्त उपनिषंत्र में ह देश में विश्व हरते क्षेत्र कार्या क्षेत्र (Marris) ह्या । अत्ये वे क्ष्म में ताम से अभी व दाने हुने שי אי אי ב בוש מעונים שוומ שוומ שוו שווי בוש בוש שווש לבוצונושו בן ום בונו सम्म कार्य है किया के किया के अर्थ के अर्थ के किया के अर्था के का महार के कि मार के कि मार के कि उ००० से अध्याप अवस्थित को । स्या उ००० विस्थिति भी हम वेसे नहीं है सुमक्द है जो अवसे उत्तरप्रधान में क्रम पूर्व तरह हक्रम क्रमें हों है कोर महिनार हम्या चढं अत्रा स हिं बडरात्र कुळपु. थु नीत करते नुवे यह अने थे। स्वता ते क्यांति व प्रा क्षियत दाव महोदय की अदं तम करना पड़ा-Those who respect me me should Heep rilent. " Hora A Am An For FT भी सलात मरते हैं मध्य क्षेत्र मन्द्रे , तव मारकोर् बम्दह्वा। राह क्लेंप्र किएमे विकेश विका देविकारे कार में महीं , माध्यापाता इर समय के में म में स्थान महारा का अराने देखने का ने महते हैं कि यह नात नदे नहीं , सनी आरी जसता में यर श्मेरकामनिय

कुराध्य सम्म मार्थ- मार्थिक स्टेस्ट्रिक स्टेस्ट्रिक कि हि म तर उ तर के कि कि कि दिव ह उस , तक दिव प अभिष्या मेर् देशन में व्यवहार में वर्षा माका में अन्दर जाने वारका स्तेत्रको से इसकी देर तम infort FE

Ť,

सवते प्रथम दिन स्वाल्य संप्रकः है अध्यक्ष तथा TURN MET SU AT MOVER ON . HOLLER MET 200 הה או שנה בם בוצ מונות או מוצא וה स्मेत्रे वह भी जह विक्रमण पूर्ण प्रतीम म स्मेत्राचार माने म माला मह कि वह क्षेत्र के प्रमान ב שלשת אושות ב פני מושב בלאי מושות रम्भारत वर्ष, भू, वट र्स सेन में में १ वक्षा हम मेर के हैं सर्वे कार है।

इसरे दिन में कि त्र प्रवेश के सरवार-में प्रमाव थर. अत्र श्रीणाय क्षेत्रेष्ट क्षेत्र में सम्भौताही नेश था. इस दी स्वास सात्यास अतिनात्मारो से

में बार म वह की में दे हैं। अभ्यात स्म बर स्याच क्षाउड यह में. युवा का, यु आअल संस्थ WITH MEFENT ITE APM

M. SESSIE BYES - SHEET WEEK सुसल्यान हैं , बहसा थ दी सहर हा है अन्त MABOR EDW 1 & MY THE BOOK SET THE मार्का मृत्याच्या अमे. घर विविध धारा מאל י אים ב אימב אוש בישיל בו בו אים हैं. वकों स्थायमा है। वर बहाँ समा अलुभाव अभा अन्य के मही भास्त्र मार अवसा अभूति अभ्रत्मास्थ्य द स्था हेत्र अनुहत्यादकाच्या. में महीं , त्याला की मीरो मारे करते में पूर पुरस्तात्य मिर भ्याई। अव शस्य विथर्ने, सम । विम रिक्से दी का अ, स उभर अव क्या केंग्स क्षी में की दिया करते में , यह बह का रख गामी ज राज्यानि के बद क्रियंकी संबंध महीतामा वर उसे नुष करदेश हैं, उस में मुक्ति कॉ तर्र मी भी विकास उत्तराहु । सक्तान्तर आव मांत्ररा महरहे किरांश मार्के मारा है जिला मिलाए किराय के West of selection of selections of the Party. Bangal delegates request Molano to speaking malin Malana Resegu Bangal delegates to learn winder Havi " He Harr agrad warner मुक्तिया ही सार्वाचा रहते दें. एड यह मांग्रेस में बांते, ותום מינים ב שוו ביותו בי ביותו מינים או है कि यह दिन लानी ही खें। ' दल में बार देती प्रमू של א, מושאו אות תנקות. ו תנושום מן שיוף 2) le te am - gre l'un l'am res d' ° जब तो शबकी दें के बहु सक्ता मंद्रा की न म अभी की अग्रम की ना दरी । इस वर तम में करा की MANAGERS BEIR & RESTER A LIVER MEA TERNAM - NO ME ATERNA 원 4 23 - 5A 3 81 회 로

मा भी अवसे अध्याम विकार में । अवन्ते के कि मेंने महासामी के सहने से ही व्यवस्थानिती के कि मेंने महासामी के सहने से ही व्यवस्थानिती के माने के साम असी अभी की कहा हैं।

way, taxagrayu, yu, माम माम में अप दे जिसे काम बर दूर है. BA of The man apmy. by sent the by say मीदो नहीं च का हमने अब दे विकार अभी पूरी तरह हे परिषद्ध नहीं। समय दी धारा है अध्यक्षित יש בי בי בו בחבר לי ומו שמה שמה יש לות यद अस्य सञ्जातन AAA aray 44 114. नहीं दर लयते . देना में ताक्तांवद की विपालियों अर अवस्याओ दे सम्बन्ध-में अपदे विसार अपन कार्त हैं, स्मी बरवारों अमें उन क म वर्ष हरन अव से स्मार्कार , इस्तिवेद र्वार अव गली हर अने हैं। अब के अबने विकार की नार वहनने वर्षे हैं, । वर भी मैं के क्या भाग्ने वर आवस्त्र भी लेते है। इतिसाम है, उस यर जैसा प्रतिनाथिय कर आवे पर एक मार्चन हिन् मार्गालम सर्वारी में आप בדו ב ושיבוו של בשו אל ביל שוניה בל יוני ב ליבו भी महत्रमात. अन्य हे जह हव तिर्वाधन स्टापने יו יון הארות ארוב לב לחב - ישה ל שינון וו न्दरक्षने, पुरुष्तं स्वत्र उद्देश क्षेत्रं अव भागित्रे के बर्र बार सम भी होकाता वरताया .

की मुन देश्या -: की मुनराम अन्ये बकारें। किली समाभ सम्भेरें', यह बीजन ही समने । आव अनुभकीराज्ञ भिन्ने में', यह देशने में'नात स्मरे

שאשו באל בי י שמע ל ביצ עד ושאל דבי מר בשות אוצה ומוש שמשום הציות בשום בשול Eld How & . marshow & ser and men Pro to meter serve & one to keep make है। वस्ते नेता होते हे सारण अवदेखाला में कामित्व है रकारा ले अपनी वातेमनका नेना א יצוער בין שונה בין שוואי א अवने वस ही बराजर समने में, अव क्रिके दस में। यदि मंत्राम में समानेतान होता नामप कार का वहा है प्रकार भारत है करता कि प्रकार דש טות בו, לה ה והבינים וחל של אוני क कि के के कि मार्थित । अपने कि कि कि שוב בוצשו שו בים בים בים שובשול שוני मिराय के बिमाय र र्या भाष में वाधि में। אהות זהו שבוניםו ב מישוקה ביא ב יושו הוא म्मान मा विविश्वकारी देशवारी सवस्त्र से इसदारे दें , और प्रधान के आसन परवेंडे को हेते भगाने दे उठने वर इस्टामनसभन-Marth !

अब के द्वर का निर्माण के हैं। अन का ता आब हाना नर्न हैं, कि आब पतः समयोगे के किने म्लार गंकां हैं। अन् इस. समयोगे के ज्वाने किने की मेलार गंकां हैं। अन् इस. समयोगे के ज्वाने किने की मेलार के अने हैं। यहन हैं, तिस है आ पर अनुस्ता के मार का मेला हैं। यहन अब है अन्द्र सास्ता के मार का मेली हैं की मानती का में समेर हैं। विशेष मंत्रिस वर मिन्न प्रात्ता मानति मोले पुष्टि भागोजन वर अब सम्मान के विश्व वर नितार है।

इत्सवस्था क्य-वर्गसेथ अध्य रच्चे . मान्य व मंत्रके वार वि वह अवस्य हमी प्रमानका לא בא בא הבים ובלחוץ אונים והלאבם אנו מיון ולא विकास कार के कार कार है कि कि कि कि कि कि क्रेय बातामनहीं; हर्षत्रमक्रिय शीख ही बुल्करहर मेंबर्त नाता है। बातकीत करे में अप कोरे के या Ban Af. 1631 mas Bot an avac \$'1 केसा मेत्रा का स्ट्रांस किंद्र सम्मानेट हैं', हते ह किंद्र नार्यत्र without to gover ?

मर्थने माना मार :- अपस्तार मर्थने माना & genzel , my and att of, aspendant of अन्य अन्ति हर्षे, पर व्यवका मेर्ड । किस बार दो तहरे हैं. हे तर साम कर दे समभाते हैं जि खेसर बरुकर अने भारत हैं। आकार सबी है, पर बड़त अपेप आदर्ब सहैं। इरकारव या तो आवती वक्ता है विवर् त राभाव स्पेता हैं। महत्त्वन होने सा वसवान माव दे दिलमें भी हैं, पर असे भाष बख्की वचारे एको हैं। पिर भी आय दिलमें दिन्द्र स्वालकानो है अन्ते सम्बन्ध I'E PERDED &

न्त्री में प्रक्रिय के में देश वक्ता भी हर ये में हर समय कर आकर अलभी रहती है। साम रहन सहन कर्म को (कार्रा क्रिकास, सारे वस से बीजा , पर क्या मेर असाधार है। क्राफ़ बात रस्ते में वावराते नहीं. में र में इस्ते नहीं आव पर बहुता हैं - बि किशन कारिये, विद्यासमा कृतिमदी रहारा, अन्य भी बन्दर मही, वर स्त्यम मे אות שת אות א אוצי בו א אות אות אות אות אות אות उनमध्यां में दिने दें में में मार दि चे खिला ति हो हिन अर्थ मामलकान का प्रसारात मही । क्टूट जार्ग विक होने तर भ अब संतर अं िश रात्र, सुरास स्टेश्य दें, जिबार में गेंडरड़ रेंगे बालन मेंजर रं मूर्ट ! अब बहते हैं , में भूपन्नी समने माधानहीं सुकारा, वरतम महत्त्वपर्व ह्यान दे लामने जिस में अक्ट हार्न अध्य ו בל מושו של הנישות שונים של מוש של או भिष्ठ गानेस असार - जात गाने र मारे करा

हैं। यह इन दीवन्त्र मुनर्न का देवें का लेकाक किया है। इन दी अपन दरशे को त्र मानून भी तथा कि रम स् सम्मानम दर्भ में धर्म। क्वतं मने मो दावतं as and a second make some and र बर्फ देश है। परस से गुरूरते वर शास्त्र र आप उने प्रभ मंद्रम् सम्भें; यह इसी मंद्राश्यम देशीचे देशभानिका अतेल होत रम उत्राहण कारे प्रायम ने

לדניקד - אונושוו אחדי , של הישחה ב לאוינה ुर्दे ; ना न यमाना नदीं झानते , सा ए दिस्र वें साए बार ラギ あったき かりょうしん ず ないみ かまる あれ であ Brit of A Car eleg & ay the Que cast of A wATT AIRESPATE

केंग्रा केंग्रा -! अस बराही हैं, बेलकार्य अंग्रेसी स विस्मा सहते हैं। इंडिये में सह क्रांत्र काश्वासिकार הוא ביש משל של נשוע מו ווא ביני מונים ביותו וואים पर वेहते हैं। सभाक कार्य ताने अची करह कला बते हैं। והשות בו ב אונישים לב יות יצי של משומות משוח או नारि को भन्न है। में मानविक का कार कर होने के अस्या में अव राजित है अता का आता नारते के। BY HELVE THE WAY THE THE THE THE THE THE THE

बिस्का सी द्वारा - इन्सामाझ - इन्स कार्नीकाल साम द्वारा अवदी नक्षा हो दिनेकार । यह दिश्वा हे जा भावा आध्या है। इस दिवाने ये तीचे ये वा भान्य विस्तती MA IF & IN MANY TONE !

शक्य सामकारी न अक्ट अम लारी राजी रही। जारा मही'। इत्रबार आव स्वामकात्यत से । अव दीवनः सुमा की। अव में करी का किसे मारी मक्षा करे. क्षि कता स्थाने ने अवस्त एक नार यहां अभिनत्ता भी किता 🕠 शतसम्बद्धमसम्बद्धी फाए बाह्य फिल थे। בים א' שום מק נחתו עם ה מה.

क्षित्रम असद असी -: अब लानमधीचे। राज्य के क्षित्रे. में अन्य की देश कर साम कर्ता बहुता । व्यक्तियों . में अंशिय देविया है में अवने प्रतामन के। बान चीन वर्ष में न्यूक्ट शत अत औ चारुर्य में नर तर का की अत अर्थे नमा अर् हैं। अक्रावे में किन्द्र महिर्मामको हैं। עש אבל א הר ששותו וישו בים לא או שב

वंदिन्त्य देना अवश्यद की था. यहत्तु दक्का नामान लेदम ו לצפראי ופיני בצות שו של אל

かりおするみ、よう、そろれないいのいい

हिन्ती हैं विकेश राज्य दे बनो हैं ना ही बिक्रो व उत्तरहरू थ । उत्तरहरीन दिन्नी में विक्री व मंग्री क्रेंद्रे का यूल गुजा कि स्थानीय सहायक व्यन क्ली बिसी भा रक्षाणक म दुवर, सहसांचा गरा था कि = A wellow with improvement gare mery such अनुस विकासामा । यह शहर में अमूस दी दर्श केवादियां नथीं , एक भी उभाव सभी देश नथी. हर-कुम्बरी भिराक्त में चन्त्री। स्टामाया है है कि अस्ति

मास्त्र में मानाम न था. बात्र किसे क्लाम से क्लाम बात्र किस में मानाम न था. बात्र किसे क्लाम से क्लाम बात्र किस में मानाम के था माना पाउनसे वास्त्रीय

मा बाह नकी कड़ेरी हा उस में कता तम अर का मान के वा कार्य अन्तर की ले ले वि सम्म आकृते समा के समा पति को, इस का करण हिन्दू मुख्तिम विर्दर्शन बारा में मुसलाने में रहे ने नियो किसी अंदर कर के भी उपराक्त, इससमय तर में अरमा अली सारे हिन्दु सामा में अर अमा में शु मेर संगठन के समार है है, और में राजा कर के बहु के एक एक इस में बहुत है कि तो है इस की स्वाम भी ने हे के कि प्रकार के कि में मिराना के मी अवस्तितकारे गरे। दश्वार मोल्या मुस्मार स्व की माता की अला। में अने बहुत परमार तब मोलका महभाद अली है सव । जनता दे लामने की स्वाभी भी दे कोव पर उस हे माँकी गांता भी। श्री स्वापी भी में शीए ही उने 'उहा निवा को महा, कि मुक्टे उप व्यानहीं लागा में जानता भा उस ने नीरा में आवर है सब्द्रस्य रक्ष है। सारी अनका ने में लाता मुख्याद अली । कि गरमेर मिरह कि महामा भिन्नभ कि मह र्मेंस

मित्री में किराना नाम अभव था पुत्रामें पर शुर किरेनीनात रहते माम किरो से । क्लार धारीकि मा में दूर दीवात । १००० मा सरका चेन्स कामाम माम में दूर सीवात । १००० मा सरका चेन्स कामाम माम में दूर सीवात ।

(१४ १४ स सार्गा)

हे ने दे ने न में साम तथा स्वार तथा असल के या कार प्रस्त स्वित हिने, ती तै वहां की नोर से, नालों जे माने हहा प्रदेश में ते ती ती की नोर से, नालों जे माने हहा प्रदेश में विष्ण प्रस्त की नोर से, नालों जे माने हहा प्रदेश में ते कि स्वार स्वार मां सी के स्वार में विष्ण प्रस्त को लोग हमा सी सी के साम महिनों के माने को लोग ने से साम की साम की में के साम की माने की में की साम की माने की माने की में की साम की माने की

कर १८ मार्ग्य वर छ १०० के के के १ का १८ १ स्था उत्तर क्षेत्र १६म न्यासियोः की खेल है अन्



1. 1

उस्ती में बरू ता मा हिने मने के उत्तान कर में के बदात के सम्मनों वा कि माने विके क्या सामना निकेश मुन मुन मर ना मर को भिने मोने। यह मुख्य को स्वाप्तीय की। किसी में का मंजू दू मान किसी

- खेलकामेदानमासे केलिय रात्र इक हैरोन ED As FENTE की शुंह में भी के नेता पूछा ती शिवकारियारि को नारते थी। म अल्पे जाता होता तपके । और जाना प्रा मंदमें म का समता था किराना मना मुब्रीसम्बर्ध रोज्यपूरीय के एकड़ मेरकरा हे नहें। इन्दें अकार के इसका राज री की जाता | मिरीन हे जाता स्वापित के किसी को को देशो-तालामा, 'सबने माद वर्षलामा स्थाप साली शहर मार्ग के पार मार्ग में द्वारी की के के प्रेर में ले ही अपनी के की की की न्यामल में ले की कि मस्तेषं दुवस्म ६१०) में, स्थाना निकारी वम ो सर्व और भ्रेमा १९ वर्गी है नामिक मार्ग कर १९ न ियो भी उत्तेम सम्बद्ध रेजी में लेका, कातु पर कार्य के तानू रे पेने स्ति सि कार्य नेत्र हे जन हर प्रकार में स्वर है। एक रहेश मुख्य जी से का ले बेलि जनारी ले रे रिस्ट तो रही में एपर ग के जागरी - विरक्तिये भागा रिमापण राजको यसभीततानहा दिन गागमेन 277 er रिक्नेका के भी तामानवाहि! वरा है कापुर इति। संगम्भारी ने लेगाणीर जातानी हेजी राज्य व्यक्ताई (का जेने मिलाकी - केन्स में केले के प्रार त्रात्वा भाषा । गार्याकामी All absorbed to Land Williams ( 37787 ) रत्यमुहरी -्रान्ता को कामारे केला करतमरे र न्योंकी के रोड्डार इस एक अस् यता की प्राथमा में बारवर - प्योग में दिया मेर 18 र्रा ने मकता कुमांग की है। इस ता सरहामा र्जामा के कामाना रहे बरीम्मिक गर्ने सारे गर्मे र व गरेस नेती व्यामामन उत्त जा गुरु हु से जीर पोरग । एक प्राचारिय के मामार्गित सर्वे स्क्री पर नाराम है। स्वरंत कार्ो में सुरागा । इसक्यरपर्वेण व लोगभारी भी उम्माना (देंगे र हरीम केदि समनवा रिक्र उन केद्रस्य प्रमाना समाध्य बर हरी ला र नहार की



उयदिन का शेष

रिट अन्त्वार मच्या न्या रहे न

कर-: आर्र , दात्र, राज्यने लक्ना विक्रय धीलो भन्ती पर म्हांको से पक्षेत्र इस मध्या

इसक —: स्त्रीय सं अन्यी केनी गई की, कर नह दिलास रही.

ती हारा - : अरे भार कुछ भी हाता नहीं आकर बता रेका में जरू बद भी कुई - राग्वे भी, गोरे - इमाने में जिल्ह दिकाशर : ये रेखा में, बता स्टाम्स संगार्थ हैं।

के का - दिर दी कहें हो। चर्च में मां मारी क्रांस

क - पर्काय करे से तमी म १ डी म में क्यों में पत्र तमारमा . मीर प्राप्त रे म्पीन र न्यामार किए एम मी गुर्य क्या की म बच्चे में किया पी का रोमे कम विमे में कि वा तमा राज में हुए ही यो , ब मी मीने बस्याम राज , क्योंका.

न्यों थर - का इस्सा को सहते को सन्तरी को देख ध हो ही संबद्ध

पायत - भर्नू, इसे ' सबते अन्दि नो आक्रस स लागू लामे. ( अरे हो। वाम देव और लो ब्राह्म की गालाको की ब्राह्म कोरेश दिया. (देग्य आर उपायट) क्या को प्यो पेट के केर्युक (लाके आ हो के साथका भी कीर् भागे, पर सब व्यासिय ला।

ती हा भी भारत हा बार वार्तिय का नित्ती के स्वार्ति की हैं के स्वार्ति के बार्ति को के स्वार्ति के के स्वार्ति के के स्वार्तिक के स्वार्

वे बातें सं ही ही भी हि विकेद ससाय स्रोनाई. जातों वे प्रताभी में कला कि द्वा होना पुरेस, मानसे दी हुँ हा खास क्यारत भी नहीं।

#### रस्सा

सात प्रोटे सहल का विशे है उसी का केल का हम - दुना। यह मेर बकार तीन मेरी मां के मेर कर ओर अदेती समुखे हेंगी। सहस बहाद के मान - सीरी बनी - 'सने सन बनाद के माने। उरे हो हहार सम्मे, यन के क्षेत्र स्था आहे सा कोर संचारमा असते 'स्कू के क्षेत्र कुम्मे के रामा की स्टा के महैं। कि हु कुमा सीर कुम्मे के रामा की स्टा के महैं। कि हु कुमा सीर के रामा की स्टा के महैं। कि हु कमा के सीर की के माने का मान का मां कि सीर के मां की सीर की के माने का मान का सीर के सीर के सीर की सीर की माने की सीर की सीर की कि सीर।

द्रक केकद मना विच्यानय का परस्तर राष्ट्रीका। क्षा इसस्मा रक्षियं में भी बाग मीका अराज्या सरक्या नेभ माने रही के इया कुं मुझे बाउरे हे थे। क्लेन रर तक देने दर्भ हैं स्ता तुकार । यो है दिली दो त स्त्रींस सदा। बिर उक्रम दूसरा देश किए हैं श्रमार क्षेत्र के हर दक्षेत्रहरे को ही तही तिलाना किय दक्ष ने श्रीका व श्री काम बद का देरे व वास्कर हो व्या की । को की का की प्रमुख्य भी नहीं , Frad इंस्ट्रांश मा लेरे। दलके लारे दे लोट मुख्या में, बारे हमे इस किएक देते देश

ELER & STE WE BUREN ST. CA TON FACE.

अवस के के वसके अंदियर की से स्टामी स्वयंत्र के बर देशिकों, केले किसे का में मा ममयह है। सर्प किन्म स्मारे , माने समहाने में केंग्न सक्षानिकां שוויש ב ו נשונו ממיר עביב בן שויונן בב שוב के मोरे बनार ने अन्याने पर प्रवर्ध अंश्वेद तय बनार אוז איז ל בוון שור שונה שני יון בע כוב אב म्माप्त रियम्पि भामान केस मामानाने। बार्मिन तर किल कारी रही, मालूब स्रोकार्ट को है किसी है दे दी ल वरा तरेला, पर वर रेपाने, वर्ष वन्द्रणाव प्रदेश हो है है , असर मार्थ के का में कि का में कि का में कि क्र प्रकृ. में ' में कर का में कर कवाने मूं कियों स्थाने स्थ

が大きのかの

वसा विध्यान्त्र हरवाचरका दोनं दल बालर दे। क्षेत्रके वातत देशमें शहरूवा पा भावश्व वातती र्श्न यह मधे थे। स्विधिकाश्रामसमा ४००० में अध्यक्षत्र थे; किनमें है भी ४-५ सला हा वेड क्षें कर रहे थे। समयस्य संत्रे से किन्मचीक्रम BRRGAFFF

रान की लड़ाविनय

भाज कत्र की विद्य लकुत विजय हुका.

बदला वे मार्थे । इस अनेर हे मुख्या अनारा-अर्थ की क्रिके के अर्थ के मेर में मेर में मेर के मेर के मान वर कि थं , अक्रम क्रियम सर्का कि भण्डा माई मही रिय दूसरे राजने मेरी वयको में। १०० मेर होते बान्ने है निये बाकास रा के त्रवान वर्त हुने थे। मुंद्र की मधारा क विकास का कथान वस का। तर जो दुवारा देंद होता उसे अञ्चय देर मा वार देश नामेका, प्रारंबाका की देशिकों दे बराबद समामा जानेग्य.

तीरी वजी कों दोने दों कल्पवांक कर स्ट हमी के सामने अर्थ " आजा, आका " दह दर विक्रा

रहर है। दी देंदी पकड़े मते, असर दल और जिल्ला राम म अव खेल मरा मारह है । या दें री में स स दें रा मा महरू । אוצעול פעם בקשותי בישן, ב ישן בחופת שביש פין गरो। यर लाकिये शालार भी दो परते गरो, एर उन्हाल-साम दे क्रेंट् दूसरे ने बापु देव दें। यर किस्से ना किएे, बहत दन द्वाराभी आमचे , ४व १ने अवका दें र संकी। אינה או אינה או בבד לבדומים ביוב שם אינו וואן משי בצל מבון יובון בל בוו צוון און थह सुराध्य ग्रथ कि व माल्याग दन दी द सदे रास क्षित्रे वर का लिखा किया वे दान वास का १ नेने हैं। भारत्य हा सामा दलवा दलवामा दला र हें मार्गिक कार कर पाया की की! वह है है लिस अपन भी खेरे महीं समाय हरें।

> १टे अज्ञास चतुर्ध दिन CEIF: FIR

אים ליים לא המים הוא ישה בות 4 E 4 E M & MA BURGHE दल म अलाय दल स क्रिकेट मा मान्युक्त काला की बहता है अन्त्र, दूत्र किंदेर दान में,क कारी या कार्युश्या सी क्षाहे, लीहे यहका अ४-आक स्थिर विस्तारिको ने खेळ हरेले । क THE MEN WITTHE STORE STATES AND THE SERVICE SE

# विजयं वेजयन्ती

दे निक, अहार , याक्षय भी विकासित है।

नरं है समा. जनमा

35-17

या खा हु ती -अंधा द आंकों से, लगा हु मेंगें से युगा दू ताठी है हाय करें हैं भी -केंस देख तेंग भीता, हम अमे में में अविशय पुत्य केंसे मुद्दे रामे उपत्या, मुझे जिलाह देन (ताला) या न तंरा (जील प्रमुण), भीत न तो जेल एड्रण, भाव नी मार्का भीला न ली हैं, सा । प्या देंसे 'मेलएड्र'

सय मही हैं द्र्य मही लाया, लाया हु सम आवती न्यान लोक ही लें बर्मिस लें लें , हैना हो तो द्रुप ही देहें। अंदा लंगा में महू हैं । वहा रहु मा नी ते गाहें देशा पता ही क्षा किस्त दे हराग माम हो लात लाग . वहा हुमा दुश्या होते , लागा नों हो तो देहें देशक हो में तब ले तेहें भागा। (दुलेंगे च के तो ही।



#### पर पारी : -

अगा से रीपालिंग सा प्रियम ती हर प्राप्त होता? । समस्या प्राप्त में स्वाप प्रश्न स्वाप स्वाप्त में स्वाप प्रश्न स्वाप स्वाप्त में स्वाप स्वाप्त स्वाप्

# गुलि-नेदी.

ये प्रचल रिप्र मज़नि नित्ते अमे बढ़ते अते हैं, हैं:
लिये राष में बद्धी माला चम्चम नित अते हैं।
देख इन्हें मत खबड़ ब्रेंग। छत्ते मिज़त भाने में,
रण में जान खुम मन्नी दे अपने देने आते में।।

इस स्पा शनाणी का अब सदल करा का दिल्लामा, विका विसे मंद्रण मानुका राजों पीट व दिल्लामा । स्व कैंद्र दी वालवेदी वा मेट चाल्का वा आने, विशे तो अवता अभेश मेट वा इस तर्राव हो जाना ॥

जा 38 नेटा। छमाञ्च ज में रण चर्डी वृत्ते बुलाती हैं, बाद्य दुवसी ती छन्वत ग्रंयोगम के माती हैं। शाले की ऊन्म मुत्र , स्प्रियल को चडन्मती हैं, प्रव विस्थित हो देखे वृञ्जो आश्रापे मन भाती हैं।। (भ

नेसिपा नवा थाएग व्य नेसिर नंग ित्तला रेगा; अद-श्रुष्टें वी माल विद्यान[हेनित्तने दीसमा रेना । खिल नहीं लहना जिप! तुमने उत्पट पान दिल्लारेगा; जित्र जननी को नंध मुक्त व्य व्याला मुख उच्चक्त याना ॥

# कायर.

व्यम् पिहले येत से यो अवेन्द्र गाः । बाले भीरना येत जा स्वाद स्टब्स ही बार ॥ हैतानी इति बड़ी गुण्डे न होय प्रतीत । मित सामने देख जा नर होने अयभीत ॥ - व्या श्वा तन योत से जान है जिद्यात अन । अतनी है आ जायारी जा जायारी अन्त ॥ (Shakkopeane सीक्स संवेत अगुन्यः)

# जागी!!!

तम जागे भातवासी धारी भाता स्वव खूरे हैं

श्रूषिय भें दिहि लागर्र, तम बन २ गए मियारी।

तम उत्तर्भ करी हार्र्स, धारी भागर भें भार और हैं।।

तम उत्तर्भ करी हार्र्स, धारी भागर भें भार और हैं।।

तम उत्तर्भ होती की की की की में भार , उप्तारे भों की बलागरें।

(इन की तरी बसारें, तोचों प तोच हुए हैं।।

विदेशी भागर में आहें भागी भागें धारी भागें।

विदेशी भागर में आहें भागें। (हेंकिसत)

धरमा चक् में

अना पुराती नार्व वारी वे भरुसम्र , विपावली वे भनतर

पर समने पाहन नजीन उत्हार ६५ मेल वे साच इरा जातीप उत्सम लें। यमा है के लिए उप-

स्पात दें। दे तनग्नम दें। ज में नई उमंगे हैं नमा नाराई

का गई अवश्य हैं। तब पुनवीं

का दूषप अवने जातीय दसावी को देखलार नई भावता से

उस्मित से उद्भारी भाग हम एक वर्ष के का उत्ती

उत्साद स्वे, इसी इन्हास सं अरे उसी उपा से आता

स्तामत बहते हैं ।

गरः रिवलाडी इस रंगमन्व पर अवना पार खिलते ले उतर

रें। इस समग गतन के का

सिंहाय लोखन द्वारना कार्री पर म रोगा। इससे हाम बी दी कारण व्यामी यगहर।

जिस समय । तिन्यार्वनवः

नी' एफ पुरलीय रंगमंच पर अपनी करिया है स्वाता अन्तर्भी

हर्भी, उली नमय से स्व नई वस्त की आशंका केररी

9AI भारत परत गर्दे १६तमें तित्राधाना नदी देखी। हो

निकेश में नी चरवा दाति है

इसर्वे। मानमर्देन अवरय दी विया जाता दी देंगे इतराज्ये

लिए मेजा नतारे का दिला रिवय भी फोर से ब्रिटेन की

मिता की min दिने की पाती है वर रसे कीरे कीरे स्वरात्रा की

पोरुध बना रहा की हमारी परीसा

ली जाती हैं। गार्र हम कम हो

या पिल - उनित या अवनित

का आधिकार विश्विता सावता

पर की १ र वर्ग में हमें स्वापार

मिली की १ र : 0 में जा मीरा ने

पाने वा श्रीर मचा दुष्ण शा।

दिन लोगोर साम्बार की रही. भन भी भी, उसने आंगे सिर

भूतामाचा, प्रमाको वर्ष

पहुंचारे वासे वात्र वनावर

प्र<del>माथ</del> सरकर परस्ती व्या

वर्ष चय दिया या, आतामा रवो वेंड पे वे आका लाग

र्वे ले विकास में बारर गई

भन्तवत्सल हामी,वर्षायती श्चिद्रमत का वदसा देगी, डेर्

वागीशन वा सदस्य वनने की भाक्ता भी।पर सब वे बन्दा

ब्रिगरेश सारकार है सात गेरी

का कामीशन विपुत्त का दिया।

लिबदलों में निरारण किर्मरी

अपनी संदाया पुरस्कार नपादा ने लेगा ने तर ह हैंगाइ डहे। नाथ बहुत को शिक्ष भी मई, प्रदेख वन न पर्ग। <del>क्लेंड्रेस्ट्रेसें</del> उर्दे समाप्राया गका, द्वाद्वारा गर्या। वैती का उमे में - ब्रशतरा रुहे चे । बिसी तरद मगर न मानते थी बांधेसवाले में 🌤 भारमिकिया के स्विद्वात पा यात वे। ने बिसी भी व्यमीशानं की - त्री इंग्लं हु दूसानि हुन विमा गमाशे, चारे उसमें सार दी भारतीय लेको मही-मातर के लिए तप्यार न की बायसराय ने नेता को को नुसाया-केर्ड दल क्रेंबन का प्रयत्न की ला माञा ला बहुत टेका या। बुर्फ बन म सदा। ब<del>मार ने बीय</del>न क्रिके। सरका दे लेखिक वि भागवासी भाषा में लो है। दाकी पर से अवना काम नग्या जा संबेक्गा वर लेने बे ति पड़का । हिंदु एक युग्हिल क्राड़ बय शेमक। सर्वन स्वा कारज्ञाया दीखने समावाष्ट्रम का रंगरे प्रया एका। स्व <del>पर्की</del> वार्षेना भी यह राक्तारी गमी भारतपाता वे वालंब की दि कारी के लिए राम भेगडे भी मने आगं रा × दस समय राष्ट्रि प्रमित्रण (बांग्रेस) के समापति श्री श्रीतिनास कामंगाषी द

अवने वापियाल में सर्

वा दिसामा चारते में। इहीने स्तार्व क्रिए शास्त्रत प्रपत किए। एक एकल-परेषा के नार इसरी राजता परिवर हो रही की ताता नेपाडिक या। क्षुमास्त्र म फगड़ों से इषीत इए दुर नापुमाइत में भी राव काम माप्रदीय जल रहा का। नर विक्रों की पारवाद न व्यत्ता इरम कामे बढ़ा जारहाया। भी आयंग्रहायल इस। बस्तर् सिंधेयः पास दर। सव दलवाला है जात बाल भागको भी समस्या को हल विष पार मोरा क्यीशन भारतकी जोन्य पड़तास्त दि लिप्ट निष्ठन्य न दोता ले इसित ना पुमण्डल में से आरम के उरीय के संवर्गा की सम्भावना अप-म्भव ॰A। क्रिट श सारवार र्ने सीना सुर्थ अने रया, हो कुष क्षेत्र ही गा। भेरे भन तुम्ब क्षेर ह विद्यान के कहा को रेगली यहारत रनारिताचे हरी। गतवर्ष व्यी तीसरी मंद्रत्न पूर्ण वादन सर्व दल समीलन ही में कारी कारोस में यह वस्तान वरस दुस्ता या विद्याला का राम संग्रसन किला नमा यम देश मदास बांग्रेस दे कांत्र स की ना प्रकार की की यह उत्तरी समा है या कि गड़ भारत के विस्मित पत्नी बरी भामीनात व्हरशासनिवाणान

बनार। सन प्रमुख द सी वर्ग वेलागाणा। सर्वदससम्बेसन का पिल्ही सम्बर्ड न्या सम्बर्ध में कार्यावद्यान हीते र है। स्थ रिल्मी में भारतीय बगरानीने जान के कादश क्रमदायील पुर्व हिं। त-पता की भाग लिया गया। विभिन्न गलीं की सन्देश कि इस लेलमाल शब्द का प्रयोग विद्या उथा था। बम्बर् ने ने त्रभमनीन्यान के जारकरण्यतारीदानी को निरिग्त बारने के लिए एक की ने बर्क्ड भई। वं मतीलात नेइक इसके उल्लाह्म की इसने कापारी भी से कि तरपार की। लेक करें में सर्वोद्धासम्मलन किया गया। पर रहे जेरह विशकी गर्ड। लखन भारत दे सा सनविष्णानसम्बन्ध रितरमा भी करें ले बसा महत्व प्रा क्यान की कर वर्षे इसी स्यान पर महामासी सी को थे। मिलको व्यक्ति विनिया की स्तीत्वत नियाका। इस निर्मा शिव्य स्पान में विचित्र नामत्य र था। सब दलें बात ५ प्रनीवित्रय में तिक क्या है। प्रतापमध्स रमत था। इसिनिक रू में के प्रिमा भी रमन दोक्ट। बाहे देल हैं निराग दुआ। दिन्य सीमा छान वंगाल पर वंत्राम के मान शान हागर।राष्ट्रीय संपान की उद्भा होगाई। नी का महत्वपूर्वावारम यह दे

विमदास कार्यसम्मि परि

स्वतन्त्र ता का प्रस्ताव प्रश्त का

दिया। यन तव्य व्यंभे स व्या

सके तो विषेश समकामाने रहते दूर स्थरात्र प्राष्ट्र यद्ग नहीं तो उसमें सम्बन्ध तीर दिना। वर भड़का जंदों सर्वे स्वी शाबी में उद्वी भीत कर वियो वि राष्ट्रीय भगतना दावा पर्व क्वतंकाता के ही इससे रखें भी प्रक्रियत-पताचे प्रस्ताय वां भेरन के लग्ब वेश विक्र जाते रहे। युव्याभवना सरिय सप्तर्थ के सद्त न के शक्त भी तर मुहें। के प्रयत्न से प्रस्तान करा दो जाता था। पत्र पुरानी गर्दीत में को नलीन पह है। में के अभी भूद्यमा पड़ा। युवद्यभानमा केर भूतरे बहुत का भारत में अन तम दुष्णा वं. जबा हरलाती हरू के प्रश्रीसात जाता की दूर्व कि जन रीशक्ति इसका स्थान विया। प्राची ।ताको न नीनता द काले की मुख्यान पड़ा। सर्व प्रसास सम्मालन के प्रवीप भीपनिते शिक्ष स्तारमता की सम्भाजने लगा पा बिश्स से वांचेरा के व्योभ के अनु लोगा ,पर यां में सकी वार्य-स्तिमिति र स्पष्टतीरपरवोत्रीत बार दिया है कि बांचे स वा विष प्रकितन्त्राताकी इस शन या बही इक प्रयोग म दीने लग नाय, इसिस्ट इसदा भाव्य भीयार दिया गणा की भावत्यार दे दि दित रिमा भारत स्थातन्य हो ही यही सब्दता। इस देवे य की पर्वित्रता की वन्तर रहमते जे लिए स्वान्धत

श्मीय या मि यभी लम्म से

संबोधी स्पाधमा देगाई शिक्से प्रस्वकाम भगता को एगस्मा-बनाता के लिए तस्प्य व्यवना भी पुनव्यमा भाषी पुरुष में सामा विस्ती प्रवापने त्रमान्य वो सार्गा राखते। वे इस सन्देश बहुत उत्सुब्दता से प्रदेश वहुत उत्सुब्दता से प्रदेश वहुत उत्सुब्दता से

अपिस्तान् थी गतन्त्र इसले नादक अपीर अमानुरता रका विदेशों भी पाना दाते वित्तले धी के पहत्वात्रीत है। अपने राष्ट्र की दूरिया लि महेराकों में लाग चारते हैं। डक्नेंने हटली, नर्मनी धरातम मे सिक्यां की भी। अन हत्ते रों मे अपने देश के मनपुराष्ट्रों की रिक्रि त यत दि हार भी मेर् हेरी ट्या या कामागिकस्यान में विकास सम्बद्धान्त्री दर्व संभव स्मिद्धारिका दे हिल् के अवस्ता अव्याभित्र में कार है की में अवदान हों गरें ट्रें के आवस्या संभाडितकरंगे। झ लिस्थापुद्ध ने वि अवगातिस्तान महत्ताकार्य है। यह सूचन देश की उमित की लिए हुए के जेले वाह्ना की वह सरम्बी में त

रोसवताकी उत्पाप द हान्सी

नारमारी हुई भी पर पंतान

भी सीधो साद नीव नहीं ही। जारा उत्सार इंग्लेच्ड मपाया, नहां डसे अंगरेजों ने यापना सीन्त यत दिरतापा था। सुरा कता है दि उरामे चहां तस बहादेया गया शाहित कर तम तहीं जी ग करि मारेंगे में मुख्या भाग न होगा। यामी अपनी महत्त्राकांत की प्रति के लिए प्रस्तरकारी की रहा दी हताई महात्रों की अड्डे वन रहे की प्रमी भवता शिक्ता देते की यात आंगरे नो ने रिष्ट अवसामित्रस्तान भाषित्य गाता जीव भी हराति व भी लिया प्रात की पर मेर शोर से तत्वाम बर रहे थी उभीर भी युक्तमा सतन वर् वंद अपने देशको सुरी पीयरंभ में रंग राम की उसने धर्मान में की खातमा का दिवा थी उत्तर प्रित्व पूर्व शासन त्यामधान कारीया की बार्र उड़ा में पाकी परापीय वंशायका के काना मार्टिया कार होता दिला विश्व नेंडे के में स्विम्मन्डमी अर 2 47 697 × हमारा इसरा वड़ेंग्सी दिन्न चीन भी कुरूनन दाल तव पराधी नवा की नेंडे. में सब्दी मार्य भी अस बह उस नया को सहन नहीं दार छव्या सोता इक्ष

कामा है जा उठा की दरमा

को अपनीश्रमित को इंग्रेग नहीं की

परनु नम इसे उसकीशा ते त्या ANT THE WOULD WINE BEER कार्य नत मेंहा नतित दे पारा अन रान्ति भी।जायतस्य की मामीन छ थी। उसके रू खंबा की गई। ने द मधा उठा। उपलेशन बन्यन को ती उद्या। अन् उसे को है देश भारत नहीं दिखा सन्दता। यर में ते इह रस्तीह दिलाने हार्य बंग्यामा मन्द्रता की उसक केवन राज्य की राख्याति विकास बाई रोत की को पूर्व विश्वकार दे वि भारतका यह दुराना सापी अपनी चु ही स लग्दी ले राक्षेत्रं के अपना नाम प्रकार × अवदम प्ररापयी भीर भाते हैं। यहां भीन रात पुरुषी आशंका र इती भी इंग्लेग्ड भी छास तषा इरली गुरुवादिश की तीते लापात्रपना दी ही सन पर अपन कार्यन्त्य नालान ना द ते की 🥦 प्रभानि न्दी बातें यस्ते हैं पर राभित छाई न्हेंग्सें इन्टी विश्वा स्मीलारा पर्यथ्य नार्ति हैं पर उनेमं सारा परी लो पते दें कि बिस प्रवाद सरे देश के शित ले कि सम्मी यन माय। हैते था छाम दे र ज गाल गली। इंस्तिव्ह की समुद्रीशासि बंदाने री इजाजन भीसम्बरी द्वारा स्मा स्थानीय शासि नदाने दे किए र्मतना रीभपा। पर मनती हुई

विरोधन्दी रहा। के लिए इसने महात्रों का तांता तथा देखा 300 है। ब्ये लिया श्री **इस**में ऋब फान रबर्प होगा। इंग्लैण्ड भी क्षम गहीं की उसने प्रधानक हा-माराज्य पर कायना प्रसुत्व गा ने वे होस् क्षेंदापुर में नो से निष्ठ प्रथ सना हिएका भी रिदे तपम सर जिले करे उरासि रास्मार्व सक्तामी घटली बहुत आधिया पहला. कोरतिकी पुरो सिनी जननी लगाई तो आरोबा होती है वि ज्याला घरकी हुट निकला थी ता प्रव बालता है सामुख्य नाता शंका नगता थी उसके दशकी अनादी गए रही की इसिन्ने माम पर वस्तर तर नर प्रे में भी मोग के रहा ही रमने तांच दी वर् अनिवगही फा विनारितीं- तिन्देन की मरी 'है - वर देख्त हामारहारी युर् दे नममा बर्मारे इरलीन्य रमसन्बर रशान समाइट्सी ऋगे लिनी या भना की उसका हरगरा संगे इाली को पसर सक्ता छ नाम्त्रसिद्ध राजा दुतीरही शिर्ध सम्माना कार्य कार्य मान से दीन लिए मर भी वार्तिक भग भीतिसमित गरी की

बात बिगड़ गई रामिन्द्र में

उलार देवी। डांस सार्वन

शिक्त नदा र राज्य विषय

तर पुनोश्चिनी की गामक, की दई छ त्की, काष्ट्रीका एक अत्रप्रमहामा पर रसकी कारने नहीं हुई की नह भूम १ प्रमागा का लामी गाम चारकाकी बहुतारेको संइटली भी महत्वा कारत भी विद वर दें गर पर अभवना नंद्रमा अवस्थित पा उसकी अगई न दोली थी। तर लागता प्रयत्व यत्ता गण। इसका पर्य का म य द हु का दे दि द्वित, द्वांस चार स्वत्र दे साच इरली के भी दिन्हीता के राष्ट्र की स्मिक कर दिला मानी यह एमोनितीकी महार विनय ही मन्य पूरो प बहुत आधिक ारी 'स वस्या में की क्यासिया थ्य कारी की काल हागा रवात धी उनमें मास कीई मसरामा MANTER DE RETERE CO. 18T. री जीता की खावार के खीर नका की नरही न रहाती किवल गरा केत्र भी से। उसकी युक्ति नर्भन दें वाष्ट्रभाषात्रमंत्रीते विसरे के लिए बटपा रहाई दोकें की सब ही त्राती गता थी वा सिर्पातं में स्पर्नेरण किएम मिता कवार्य कि आपरिका फा नमी दामी वा में संबत्। कामियावी अक्रिक स्मित गुरुत रमत्रावदी हससे एरोप को भी रामि ही हंग्री में 'अकारी श्री महें राज्य पसरे का प्रयम रहता की की दिन कीई विरेण्डन मियारा भासा

क्षेत्र का सीमान किया की मर दस द आद्याम से रदा करत की वासे छ दा शासन पिलस इस्मीकी वर स्वत्यापारी की का अवनी इन्द्रा द्राग्य राभान वता की लिख कारिया कर पेर्ल में आर भीन अमेंड दोते रहते हैं × × वात्यम प्रायमिष की मिलिते 282 A मारि स्मार्थ में मेरा की गतमरापुर् का छादुर्भवण्छं में हुआ था। अवधी आएं का की जाली दें वि यही से आग की चिन्मारी निकलिमी डो लो प्रते प की रीन ही आ अत हरी संसप्रक्रीया एत का रूपी। बाल्का प्रापरीय में पुंग स प्डा इस्ली कावना प्रमुख्य जागाना बाहि की को सका वी सम जारे रस्मिन की बाराबी बहरा है विदंशास्त्र वाल्का वालां के सिर की मेर उपन्यू र बीभावना नहीं भी हते स्नाप वी मुनो स्टामी या चाहरी दे कि तर सचे वास्त्र में अडल पदा वाले। इस्मी इसमेगायन था उसने जुला स्टाफ्ट पान्या प्रमानगान्य व सरमा द्वीना इमानी इससे नर इटली से डरता थी काल्यान पाया राजा इरली की क्या पर मिर्पर थी दत्तिर संग्रेशर्यपारिक्रम इटली का उउन्म की खाने समिन या नहीं। वह हर माल्यन के पापली संदर्भी के मिन्नाल कर ही स्पा पत विपा जासकताई उसबी हादि सलो निका बे

वालेख सिविच विश्व भी को मार

वयराम् पर थी यर प्रीम की भी जीस ने इत्ती से में नी बीडर्डकी जीसका तकी ले भी दीय लाजना गरी थी टकी च्या इस्तीकी भीसामी र्ह) इस <del>ति ८</del> समाग सुब्बदुव बाह्र पे राक्ट्र एवः इसरेर्व र्षेत्र भी पे राष्ट्र होने स्टिप्निय वे प्रभाव की व्यम व्यक्त चारते श फ्र उसचे लिए मदा प्रयम्भने क्षे अब दम मस पा पहुंचित्री उसमें यम नहिं यहता प्रकृषि वर्तन दुल्हीं द्वीन वा साली हेर रज्यीया। बर् बतीमान मान का विरोग्धी पा। इसलिए उसे सार्कोर्जनां की मेरका रूक्प हो जुका है और उस उसका मत्रा भेला रहा की द्रो रज्बी स्मां इस पति री नर उत सिद्धाती का मंहां समाविशनता चारता शिपा प्राप्ती जनता सी सारक्रा हत भाने। के पसन्य है याती। प्रसी त्रवतः में नेगरी दे भाव बूर ब्रूर का भी दर क्षां जन कामीर अपनामितान कर पहुँचे तो वहां की सरका न उत्तम स्मागत यत वे शिए वो स्वयं प्रस्त्य खाली यादिश मज्जाने से यहा दिने राजा या स्वात यह । पर उन्होंने इसमास का मर्बें निर्म थी क्या। उन्हें अनिकालाल त्रक्त अवभी लहरें मर

रश भी खनामान है कति में ना भारी का बाला पड रहा छी सरक्ष उसका पया सम्भन प्रमन्य नारही धीयोडे दिन पहले अपन डड़ी eA बिंद बालेसामा र समय मही लेग बार व का रशिकी किसी दुर्जी पगरांदा सी पर सवतप्यक्ष ी। पार -पर वात मत्य भी हो भी हम इस माल पर विद्यात करति में अवचर्ष है वि प्रसादाकाई सम्मान्य-नन्ते देश की बर्भाती हिं। के गम पर री इन करिन पालोको बा ट्राकी डिले स्या लामाञ्चनादी वे इते की भप मताता ऋदता थी स्रोप पा रासि पात अरि दे जार स्मारा ५ या गाने-भिद्यानी स्मर का ता की पहेंत भोगी का रामिन की दत र ही र पा अव यह व्यल्पना वीत अधानाम की उसने हेरी, िनकार पुरुव, विकिती अभीत पारमार्चिय इत्य विदाली लपारी प्राच भी कार्ये व सावात्रां का बिद्धार हो रहा है। क्षांता संबद् अविश्वकार्य भाषिक साम्यकाय कि इत दिनानाप यात्र वरीई यार्ष ने ही रसनता हल लमय स्तरिका में वडेकेंग स रहिपीत का जनावरी रहानी उम्मीदन माना

शिक्ता दिला-यन वि पत्रमेगर होत्राती ११ हो तो किए ही आती गामीना दोता की दूबर के गीती दी सम्भावना की यात्रेपरेकाकी को डरे ही इसे हम शब्द गत दश पर्दे में। कार्यने के लायशे मर भीकाने वक रहा की बिला का करना है कि निशर्ती भाग चट राष्ट्री प्रमिति केर्नि द यु की विका कलें में को है परस्य सम्बद्ध ने शे की यह है मंद्रमें राम मारामें दिरी। तीन कार्य डालार्या खेलाप नीकारिक के लिए करा देशा है × द्विषा के हिंहानोका से दी वाम नहीं नि परता।सी इसप्रेष यर भी विदंगम-इन्हें डाल में वार्य रा दिवले व वर्ष हे प्रमस्य परीकारं डा-अ दुई । विकारिको भे दसक तिकार भान्येरान उठा।पा थीडी विस्मार्शन होग्या अस्पत नहीं हुआ। कार्यसर्वे की की उद्देश जामित दिया अस्ता हीता थी

बर्का इससे स्टब्स ग्रा।

उम इट । अब की बग्र जपडी

कायीलनेव की की की गलेंगी

विजयलस्मी न वरमालव्या

सिनी के गले डाली। हम पछ

ज्याह वा मिना नहीं व्याती

विष्यास्त्रवी भन्दर्द यो

डलमें इस्मी मार्च स्वापं

इतन किल्पानिस है कि दे

क ब्रिव्ह भी पर सम्यता स्था

रवपं व्या संबंधि इस वे जीतीर इस्मी महत्त्र प्रकिथारम स्टाप में परिवतिती वे चडुमारी भी इस की भी में उनवागं भी सेंबा में पर्यार के जाप वर्छ में उम्बाल की पाशः पतान्त्र प्र राष्ट्रेगी का यां लया प्रयाती भी पर्ने च ही, या कि उसी उम्बन्ध में वर्षनिकिष्ट थे इन्दि सार मारे में दे कार हों पू बहुत महस दी सकती है जा न तो छाने प्रश्न स्मान है छटन ही रम उसे यहा स्थान देना स्थित ो- अविषयमा यया पान डी विस्तान मिने पोण न्याने निर्देश रवंबर्वना अज्ञातनमानिष था<del>उन्हा</del>ने बहुत से पदल ट्ल वी कार्य जारेसे यह उन-प यमीपारिको में संटाए की अनी पदकार पर उने रम व्यासकाय देते थां मीती महत्व युर्वा वारता नई व्यालयामी में इल की भाष्या रिलास्क भी इसका श्रेष शा हुदरा नील गार्मिस्मिको जिलाकी भाइ सर्वे लबेपा सन्भनःश भी कि गारी बिस्सी आपीसमानी र्त भी फाया श्रीला (स्मामी भी ती बिसी लगान पार्निवान यति बाले ज्यों न तमाई १५४० किसे व्यानिक्यों का प्राप्त हैं। राक्र गर्गरात्रों का रमञ्चर्यस दि पार्व की पिस सार, इस्ट की में हा उत्तर यह तेश यह समाई के (स्ती, ती उपने लिए भागावा

इसगहर विभयका क्षापपन

# अदभूत सामुख्य

अनन्य दल और उपाध्याय औ+स्मातः

दर्शनीय प्रश्तिम स्तुन्य.

देखें, विसमी विजयश्री मिलती हैं.

आज सायं कालाई वेजे अनम दल औ। उपाध्याय +स्नाज औं में क्लिक मा Fost Lass वहा males होगा. उस दशकीय रू मुख्य को अफिनेसमार किना है -

MATERIAN . धी स्यामित औ (युविया)

" daratas

।। न्यं उद्धारका भी

" विभारत औ

" निकास औ 1 र्श्वस्तु औ

" दिलीव नात औ

" राजानामा औ

श्री राजिया की १४२०

89 Hatrin St

SUPERFUT + HOTTON

१में दे विश्वनायजी. धी पं. नामेश्वा जी (मुनिया)

भी पं सत्पद्रेन भी भी पं. जम्माय की

Ht. naminali

भी पं मुरेष्ड रामा औ

भी. यार्व हैन औ of Arthir Si

धी रलकात मिंह की

भी ग. रामद्याली. 8 पं. मत्यदेव ती.



आज सार्य वाल २ दे बजे भनगरल भी उपल्याय मानाओं हैं निम्मिश का सामाय तेगा। चीरे उस्त-की का नामी में दे जुल में उपलियत हो जाने ने काण कुल की मोगा दुगनी वह गारे हैं। सुवा जाता है कि 'अस्मिला' हमी सहयों भी दमों की होता कुल बहाते में आगुकी 'सुगाता' दल है से उपलिय होता कुल बहाते में आगुकी 'सुगाता' दल है से उपलिय होता कुल तेथे पर पता जागा है कि की दिवाग जी अपने असका है ती है ती हैं आगू हैं।



निर्मिष्ट न्द्रिंश से मार दिशा, गान के फहरे अथ की हाज । विजय माल लिस पर वा तोर विजय मन करे निज भा



भीर शिक्षां में स्मातंत्र्यों में अभिने नार मुन्दान पड़ा है। रस परास्त्र में यही रुद्ध भी रतनी नार्स है, यही उद्धार-छर स्पानी है। पर्तन्त्राता नी स्कूरी में फिर्स नामों में लिये यही रुद्ध कारणना स्थाने है।

बाह् संघ की शाक्त की परीक्ष 'कर भार शेषुकी हैं। हर साल को र ने कोई भीका काजारती है अन संसार की कोईन कोर शास राष्ट्र संच की शास आज़मने की को शिक्षा नारती है। राष्ट्र संघनी रालव उस आदमी की तर्रा है जिसकी करिसांग ही और सबकी स्मृशकरी का पत निया भारता हो क्लेस बह कारती काराः पुरने घड्यंनी का मुकायलान का अनके सामने नेसर्क्का देवारो । जर्मनी की तरम समुख्य नादियों और धमजीवि। दोनों जी अध्ये जाती हुई थी। दोनों ने वापने शाच आंगे नहींचे जानीने बिसी को नारम्या नहीं बिह्मा। स्क कोर दिल रिया है ने इसरी और अपने आपने। भी बेम्बर लेन का लाकों तो ते सेपामा वन्या फल फ्लाइका है। जिनेवा में राष्ट्र संपानी अभूमंडली में उनेशना समाना स्वन कर स्त्रेन अपिल, पोलेक 'अब-अण्यम् 'अनुस्तव्यम्' चिल्ला वह कीर उसके असमभी होगवे । भी-वेम्बर्सन और भी अयाद की श्वशामिद भीउन की न मना समितं । 202 जामी भी मन्वल भवा । राष्ट्र संघ ने कार्रनी की आपने विश्वा से व्या वार्ता स्थानार विषा च्या का उत्तर अध्या प्रहे होगा

× × × × × भारती ने राष्ट्र संपन्ने छेनश्रीने महि २ समस्याओं को नाम दियाँ र अब जमती भी दूखे देशों का शम्य बिर्म मांगते लग मार्गा है। अमिती अपने पुराने मोदन फ. पहुंचते के लिये ब्यानुक हैं। भी मेम्स्लिन भोर भी मुस्मेलिमी का स-मुद्द में सामाजन मोद बर की बरेन की संपियां, फ़ांस जमति के नीच मेगी के स्पायमा, रूख से फ़ांस की माना नीति, मे सबके सब अमर ब्रिय अमनी वि माति तिथि का स्टेन की पनि मसी प्रशंव मार्थिते हैंग में सब सम परमा प्रशंव मार्थिते होंग में सब सम परमा प्रशंव मार्थित होंग में सब सम परमा प्रशंव ही अंग हों। कुंस का स्टेन का स्थानस्थान पर नीता पिर समा, रहस्य से स्वालिती

इंग्रेलिए के अम्मीयाम अर् ष्ट्रंभी वाते यों भें ती स साबार से युर् रना ,रुभी है । सामाज्य नादी ग्रामनीर की सरायता के बहुत्या प्रंती वात व्हाने वा नाम नहीं लेखा । सहान्यात्रकीर्यास-ल भी तलाब देगदेवी हैं। अंग्रेड्स अंक्षी संगात्न शासि , दह निश्चम और संसार की सहामुभूभातका आक्षयपाना पूर्णीय-नियों क्रेंट स्टामन्या ना दिनों की स्रोत लिस धा के वे सामने पूरने टेबने की तपाप नहीं। शूखे शहे का तप्पारेहे , अपने बन्चे को विकलता दर्य ना पस्ति है, पर आपे श्मितामा की खोड़ने के लियेतियार नी ायना राष्ट्रीय दाना-निक्तनी राखना में अहें पूर्ण विश्वासी है - मनवा वार्सी-डेके या मा अमेरेने। वरिम का की उले और लोहे बार व्यवसाय स्वत् प्रकार से वंद है । जपड़े भी भिनेभी म्हे यंहे नाम नहीं कार रही हैं। बरेन का आपाप

बढ़ रही है और बियति तेजी से पट रहा हैं । या उसके साथ ही का भिरंदरनका भिक्त होस्हों है। अभी यह दल की बुन्ह नी गापम करते में निपत्त वु अर्थ है। निक्रीय भावतो से भाग (वापा मार्टा है। न्हेर्न के रीनहीं आपिष् संसार के रातरार में गरिका अवस्म साम्गर स्मार्कीय परिवस समाग्रा अवाया । स्रोदे कारोभार स्रोदे र्ष , सम पातापात्रेन साधन , स्रोदेना भारत को र मिर्न पप अवस्तिमंत्रे। संस्था के अमले शतरास्त्री नपाछमान नर् आरा बहाने बाली शाक्तिका विराह्स अगर हुआ । जनिरित मन्यूरों में नना शास्त्री मह कीरे संसार गन्द्रमाप से थेरना । कुली क्रीतेपी कोर सामुख्य नारियों की Girad रेबोलने के लिए उनका पार रीपयमि रोम। स्ट्रिक प्रविने में अक्ताबि ना न्याता अभी फारा महीं हैं नमी नमी सेरी मोरी अञ्चान बाद देशोहै । बाता र सुंगाउद्धा दीवारियेता है असे सामर कार्यर उग्गानी जापेर 'मेनसलतीमज्ञर आतीते अग्रेशन्त्रमात्रयां द्रश्र र स । विश्वत् त्याती है । जहाज कार वहार हे हैं होती. कानी आंग होजाती है। नारकों में अपाम से के जिलाही नदी परिमलते हैं सम देशों के के दूस तारें देरे उनिशानी आ-र्भ मार् के मेरे विकासियों नी दुवाहिः यां अन स्त्राम पर वार महस्ते हैं। संभीने आकार में नामकार्श काती है। सक दो नार नामुक्त की थाए वह क्षेत्रमती है उनेर थें अर्म नारी अर्थ मिलकाती है। यह निका अवतक रिमा पर्वताना

कारिमेरि । विसंभाषुरका अहुए बेमने हक या उर्खन्दे नार्भी यह नहीं कहा आस्कृता। पर अन सोलो अगते ही वर्ष है कि जाला हानी फिरमा । इसकी लागरें की के सकारी श्राथपा अभागी श्वतंत्रका के मार्ग की युरेगा। पर्वासीय सम्पन्न अवने ब के भा बिदार निष्मे। जन हैगा। रखने १ लोबे भ्रम कामी जनी शा भारती पडें की । अभी क्रोचेप भी इसक्षेयं प्रवेतियात -प्यार् महीं ३६ हैं। उनके श्लामा अपनी और महिंदि। उननी शासित स्मा भी आहें में ना बन कोर शह नहीं अहें है की उन्हें अस्म नहें। अत्यान्ता की हिलों के कंड में रतनी श्याक और कार्क नहीं कि ने ज़ीर के बोल सकें । उनके वृद्याने रत-नी सामार्थिमही उगई है कि साती की नेत ने नाले को मृह के नल पटके दें। रखे शक्षे अमेश्चा नाभी क्रेशी। अवान का, कि मतत् प्रा का सदेश अपलोम देशने में जुंच man है। राम्ही पेना की प्राचेत्र ६०२) ने कुरान के शासन की उठा रिया है। इसी ने अपने दंग में बारस अस हिजान और अफ्रमानिसाम को रंग दिया है। अल्झ अमेरको में क्यातंत्रता की वयार स्मर्यंदरता के बर रही हैं। শ্ হেন ভাষান্ত সালে বুল বানো হৃষ্টিট के उतिराद्ये में 'स्थिमा संघ'की स्था-वर्गा वे । यह भारत जैसे गुलाम देशमें बे अर्थ रहे रे जिलाभी का मार क्रांस्पे के पन में सहायक होगा । सामूर्ण

स्थित में बंधान का जमार ने मा

स्थिमान संवाहित शासिकों की

संसाहने करेगा। स्थित संय संसाद ने समाने ज्ञून संद्रणों ने कर का उने हैं। शानि और स्माने पनिन व्यास्त्रण संद्रण स्थार करेगे ने पना सरिया संय मा बरिश स्थानक का मुद्ध सरिया रित्य करिने का पराकरिया है जा उपनिकरों और मीता के पनिन तथा करपाणी जारी संदियों का लेकर अ-रत दायों को से परिने जारत की मु-लामी का परा अराजरी पने मा

हम लोग क्या दूसरेको काडीउखा लो में रीलमें यह। अन्य असे के भीका हिरनाने में दी रमारी याज्यत अगेर क्रानिका अद्वानिका विमान वह कोरी वर्डे। भी ताले का मध्य-मेप र की जार्च बारिकी की सिल भी सदस्यता स्मीकार्भरमा न्त्र अवस्त्रे असि वेजार दोने ल्पे । अन्या यहां तक पहुंचगर हैं कि आज हम अपने ऑडवन्ह को उरबाउने भी मही स्वर्गने ।संब याचिकता की निर्मेश्न स्नामेशे से परा भी है। गानियों जा नासार गार् हैं। स्यान जीर स्नार बीधार स्टब गर् हैं।क्लकता आन्तर-श्यान्ते की भट्टी कमी बुर्रिटी। यहाँ से भारतंत्रे अव्यान्तनी चिन्र गरियं 33 33 कर मरंचरहीरे मिले नाप स्टारण जार्ड अञ्चल का स्नामक राष्ट्री विकासियों भी भारता है

के किया गायी व था। शिमानाये लेखे उनके उत्तरी भी स्थामा लीशे हो अने के प्रतिक मे थे। शादी पतान्या उपला उनार मण्डीमा भी थे। कस्स वा अस्तु के में स्थानका महिला के स्थानका में महिला को साथ साथ शादी पतान्य के मान स्थान में मुंध नी शिका साथ शादी पता की मान शादी पता माने की जिम शोगों में देस स्थाप सा ना शादी रहना है।

्यल का यह नर्ज मेनरस रेममेसन था। ब्राज माता की अध्यम प्रची की ब्राक्त त्सव 'नी क्षे स्त्वण की में नई उमंग्रेनका उत्तार की र नवीन रंगत दान वुकों ने अभार परणा है। अता प्रसर्ने जिल्ला और-तका रही है, बूसन भावनीय काम कर रही वे (दुल के जिमात्तवमे अमा रंगरे प्रधा-रण विपारे । समात्र के कान्योननों ना यदि 3से स्नोस बनाने था पल किया अने तो स्मानन मिर्वरेट । पार्निकेन रे निये उदबार अपूर्व भा स्तरी बदबदवात पा कि बुल बुलों ने बुल के अबि उत्तिन उत्तर्राचित्व वेतेर क्याने बतन्य की अन भव किया है। उद्दोने अपने कार्य से न्ता बेत भार दियाँ है कि पार उनपर विश्वास विषा मिने तो उस्ते वे क्र उनेशो । असी में बर मेरे जाने रे की उत्तरेंगे कीर कीश में सफल **उत्तरेशी भर उत्तर्य के हों** ते दुर न कुल का ओवन-एवार मनपूर्व आव से बहुन रहा । म उत्तरे चंचला भी न केरिम किए भी.

( 2+4k

क्रेजे भी उनित ... ही भी रेतिस प्राना 3m2 रामरी किले यहां उत्पद्ध से स्मानी आती हैं और असित समीक्य होता अपूरी है। मुरमाल हो को ले यहा के लक्षण प्रवास मेंगे पिरो' उत्तमता के कालते करेंदे' भिने सुमती भियान यात्रा में देशमा कि भारति यात्र लाडियों का एक दस मंत्रे पानी सीमिक पार्थि के साथ रमेला भाजी कि मूट परिने रु आपा। सारी खेले भारत में सारी पता भिला खीरी ! y Me A ने भी महारम नाम्बे आत शहरों ने सार्वजनित मेंदाना में खेली आ श्रुभ अवस्य प्राष्ट्र किया है। अभिवानों के देनल परवत के लिये और के लाने के (लोचे हमारो की सरकामें उन्नामी औरबाजक सम्म मार्वेह । सन्माय में खें के लें एक्ता जोर सामा लाने मे

यामिक साथ — यानि भी का च सारद्वीय

ते प्रकारी के इंट प्रत्य द्र अस्य प्राप्त
भाग द्र मेंद्र क्र तथा र विद्य क्र में हे क्रिंग
सिलक — अगद्भ क्र स्तिपिक स्टब्स
पूर्ण में द्र आत के सुन — के नहुत नात्ति क्र भाग की द्र भाग के सुन — के नहुत नात्ति क्रिंग भागि में भाग का क्राया में द्रिये एउ भागि क्रिंग व पा नाक्र साथा में के स्थाय गतिक स्वत्य का में द्र उम्रे सामक की

मुख सरम्ब क अर्भारे तथा संख्ये (शक्तार

लपरे।

(1 ta

सेमा की उद्यान कहते रहेते थे। नगर नी म लोग रूप्ट क्षाणेना नेमें हिन्दू होते हुए कार्येन पर्ना गरी 'सारेट (ने लोग कवने मॉर्निय भारे पी से स्टार के। लोगेन माने ब्या खान ग रहेते हैं।

हिलू यार्ग जीवनात सनका मुद्दाणीत वर्षी रक्षी है बहुतरे हिल्लूकान प्रकृति के बता पर प्रस्तान नहीं है कि देन प्रदेश परते दृष्ट अपने जिल्ला के अपूनार बार्म जार्र के में स्वापी देने स्वापी के ते ।

अद्भर के नाम तथा उसके लिये परी व्युत स्मामती रस पतवासाधिक मर्गिमहत्व महामूत्र गोर्मी बी रिवा मामून ला है। स्थितेन कि कि में असर के में के (चों जेत होने या भारती पताम भीड़ में आ उम्डिन । अरश्चिमान्य देशीय सक्षामे नार्भिन का अठा प्रचार अरवहिरे । आवतीय पत्रों में भी अला नी उमार्थानारिया मतीते। 4 m e A नानार्ज भारते में राम एति विषे व्यान न्यानार्य देलन्य में न्या ल्या हुआ। उत्तान थिलीहार ने उश्थानीय जाम ना उपाराबारे। की में ने ने में में में मात्र मार अप में अप नार्य भी सम्बन्धार विश्वास नार्य तरेगाया हलोर नेन्नि में अने पर लिलोरी दुई भी अपने उद्यनात भी मद्गलता *वर वि*रुक्त सन्दर्भ **।** लया गाम में भी उत्तम नार्य हो रहा है। अबूते ने निर्दे व नची बार भाषाति के में भी के ठा घन्ते पन्ड कर भानते हैं की र आमार्त हो मेरे भ मनसम्पापन y M e A मनवजी से सारा नेप नाम क्रियर ही हैं।



( ही श्री उपाध्याय देवराज जी खेठी ल म)

उत्तश्रम की 1रेशरित महातमा भी के करणों में कुछ दिन निरस्य बेह कर जिल्ला लेने की लालसा मेरे मन मे बहुत दिनो से बनी हुई थी। महात्मा जी के ससार-प्रसिद्ध आत्रामको अवने आंखो से देखने की इच्छा प्रतिदिन मेरे मन मे तीब होरही थी। बिहार पान में पान सप्ताह तक शिक्षा कार्य से उकताया हुआ चित्रकी शानि के लिए जगप्रतिह सत्याग्रह आसूत्र में 23 सितम्बर को पद्या। आन्त्रम अहमदाबाद स्टेशन से धर्मील अतेत्र साबरमती स्टेशन से 20 मिर का रास्ता है। लाबरमती के दाहिने तट पर वह आत्रम दियत है। म्वामीजीके बरणों की से पूत्र अजकारों को अपने शीहा पर धाराय अने के लिए गगा की तरने आपस में जिस प्रकार होड करती है उसी प्रकार सावरमती की चेचल तरंगमाला जिरविभूति के बरको से पूर्व रजकको को शीश पर cumm करने के लिए निरनार होड करती रहती है। सञ्च के दीनो ओर १५ पहली तक आकार के पक्के सकाम अने हुए हैं। शोमनाच पात्रावास को छोड़ कर सक छात्रा-वाम कोरे कोरे हे और प्रत्येक के सामने एक एक घोटा रामा बागीचा लगा हुआ है। सब्बों और जाहिकियों को छोड़कर शेब आग्रम की भूमि पर कपास ही दे वोरे उम रहे हैं। श्रोमनाथ धात्रानास (की दो मजिली इमायत है और इस में लग-भग १० का कमरे हैं) के आतान में भी देन कपास ! के अर्च अर्च पीरे को हैं। इस दे विचे श्री सेंड जमनास्थल जी बनाज की दुरिया है जहा उनका परि बार रहता है। आश्रम एक द्यारा रा सब धर्म और विचारों के रहने वाले आर मियो का सोटा सा करना है। अन्यम मे हिथा रूप से रहने वाले हिन्दू परिवारों है साफ इनाम साहब , भुरे भी छाहब तथा एक दो और मुसलपान स्वान दान भी रहते हैं जो भारत की भावी राष्ट्रीयता और हिंतू मुस्लिम किंत का एक उज्जल चित्र दर्शकों के लामने उपस्थित करते हैं।

९ यह क्रपाल बारों। महीने रहती है (इस के बीज उपाध्याय भी के पास है। जो भार्र बाहे उन से तेकर स्वेती कर सकते

सम्यादक

#### विजय वेजयानी

मित रलेड (मीरा जहिन) और एक जमने महिला भी आश्रम व्या एक उ उतावायव आग बन गर्र हैं जो उताश्चम की हार्वभौमता की प्रकर करता है। अत्याम में भ्रमी पुरुष और बच्चे तब मिला कर जगभग १३७ होंगे।

बापूजी का बेहक रवाना — आस्त्रम में पहुंचते ही सीधा बापूजी के न्यारों में उपाध्यत हुआ। तिगाहको न्यारों ओर दौनाया पर संसार के सब में बड़े आदमी के कमरे के की शोग और भूषा को बढ़ाने के किया वाली - एक वेसक, न्यादी, बेंडने का आसन, बुख पुष्ठाके और एक न्यार के सिमाय बुख न पाया। कुछ प्रारमिक बात चीत के बार मेरे और बापूजी के बीच में निम्न प्रश्नेतर हुआ

में- का ग्रम में सुद्धे बदा काम करना होगा १ आपूजी- (मुस्त उत्तर दिया) काम तो है, पर करोगे १ में- (आहिसो से) जी हां,

बापूजी - प्रतिदित प्रातः आह से नौ तब आश्रम के एक हिन्से की रहियां भाष करनी होंगी।

मेंने सहबे इस आजा के सामने सिर कुका दिया। अपनी खानजी है, अनिनम दिन तक सफ़ाई का काम कारतारहा। इस के अतिरिक्त धुनना, यूत को वात नगाना तथा कातने उत्यारि में वचित्र समय देश रहा। मेरेभोजन खादन के लिए बापूजीने अपने चरते ही अवन्य करने की कृणा की।

917 राम ती लियाः यहां गुमबुल में तब से परली घंटी बार बजे बजती है। इसका हमको बड़ा नाज है। पर आत्रम हम से अगमे बड़ा हुआ है। सत्यायह आत्रम पहली के घंटी कुछ हम ते भी ९५ मि. पहले अपित दुर्द बजे बजती है। और आह में मिनट तब पूम पूम कर बजाई जाती है। माना बार बजे हुना समबासी सावरमती के किगरे ६ इकरे हो ते हैं। भी शेकरायार्थ के मिनन श्लोकों से प्राथिना शुक्त होती हैं—

पातः समानि दृषि संसुरदातमत्त्वम् सिन्न् मुलं परम देस गति तुरीयम् । यत् त्वप्रजानारमु सुन् मुलं परम देस गति तुरीयम् । यत् त्वप्रजानारमु सुन् मेर्ने ति त्वप्रम् । । व्यप्ते त्वां त्

खापू भी में चाता है-

प्राचित के परचात बाम नाम का मिल कर को स्वर से जाप किया जाता है। तुर् परामा एक दो अजम और तपनतर खामूजी पान्य को तक भगवद गीता की कथा करते हैं। उन दिनो पत्रूका अपवाय सन रहा था। पूर्व को दूसरी वटी पर विका-से सिंगाका व्यायाम इत्यादि में लगा जाते हैं। इत्यो से दिन्द्रतक प्रात्याशकारते हैं। द्वेत में महातमा जी के कमरे ने आज्ञम की सब देखिया इत्यही होती है। व्यापूर्णी इस समय तुनसी राज्ञामण की जया करते हैं। इसी समय बच्चो की विक्यालय में प्रा-

बापूजी की दिन चर्या अप लोगों का रव्याल है कि बापूजी आग्रम में विंठ हुए अग्राम से दिन कार रहे हैं, पर यह सर्वण प्रम है। प्रात 3-8 प्रते लेकर रात ए बज़े तक शायद ही को प्र केला परण हो जो उन को आराम ले ने का समय मिलाना है। कम ले कम में ने तीन मुग्रह दे निवास में उन्हें बहुत ही क्वा की माजो नायर ही काली काया है। प्राय उन के पास उन के सहकारी कार्यकर्ती भिन्न भिन्न विषयों पर निर्देश लेने के लिए चारों और जमा रहते हैं। बायूजी अपना परिष्कृ समय लेख इत्यारि के लिए बारों और जमा रहते हैं। बायूजी अपना परिष्कृ समय लेख इत्यारि के लिए वो में नागते हैं। अब हुख समय के प्र विकास के जगाते हैं। अब हुख समय के प्र विकास के जगाते हैं। अब हुख समय के प्र विकास के प्रति के प्र विकास है। अपनी प्र विकास के प्र विका

#### विजय विजयनी

और जक्तियात बायू जी के पास लाते हैं। बायू जी इन की कमी उपेका नहीं करते । उपेक्षा करना इन्हों ने कभी शीखा ही नहीं । वे भी हरेक बाम के में ख़ूब दिनचस्पी लोते हैं। किसी को उपवास कराने हैं , किसी को लुई बोनी का स्तानकराते हैं, दिली को अनीमा देते हैं अते किसी को अपने घर है पल का रस पिलाते हैं।

वे ६ बजे के हत्त्वा सा पातरामा कराते हैं। १० दे ते ११ तक स्नान इत्यादि। मेरे होते हुए वन्हों ने कुछ दिन ही साबरमती में बच्चें के साथ तेरना भी श्रह कर दिया था । १९ बजे भोजन करते हैं । भोजन में बकरी का दूध, मु-नक्का, हो हलकी हलकी करारी सूबी शेरियां, और फलटोते हैं। खाना खातेशु भी बोर्र न कोर्ड उन के पास उरा रहता है। किली दिन कोर्ड न आए नी अखवार भी देखते हैं। १२ करे हो ५ कने तक विविध प्रकार के कमी में लगे रहते हैं। लीगों को मिलने का समय ४ ही पूनक का देते हैं। यही उनका चरावा चलाने जा समय है । पूर्व जर्ज सायंकाल का भोजन करते हैं । जिसमें पायः वेशी चीने हो ती है। १ पि १५ में जबनायू जी बुक्त पर आए थे तब उन्हों ने दो प्रति-ज्ञाएं की थी। एक तो राजी में भोजन न करमें की । दूसरी यह कि दिन मर के भोजन में पू से अधिक पदार्थ न खाऊंगा ?

(न्धार वाहिस)

## गुरुकुरीय ओहिम्पस्

🤊 वॉली ऑह 🤒 -सान्भुश्बा

४ मवन्द्र १८२६.

# चतुरंगी हॉकी सान्पुख्य

क्रांक टीम } A डाथमण्ड क्रब. रे. में रॉयल टीम } A स्प्र. यू. सी. रे. Ŧ, U.C.

#### सच्चा न्याय

हण्य राजकुमाए शिवदन हिंड ने विकासस्या में चलकहाया उपर रामाण्यान के प्रमाणियान किया होता उपर रामाण्यान के प्रमाणियान के प्रमाणियान के प्रमाणियान के प्रमाणियान के प्रमाणियां के प्रमाणिय

षित भी आजारत मुतब्बत महारामी बत्तावामी उनके सामेन उनका स्वादी हो गई। तब आव किंद ते देवी उत्तर भर बद व न जारी ? बदुत स्त्रांभा ठैनेश वस्तु ब्लो रे भी मुनेपव स्ववं सुकारी राज्यभूकारी नहीं मिली।

कतावती ने कहर-माच १ आप इतने वेचेन न्यो हो रहे हैं १ विनय गए ने राज्य बाम प्लाह की कन्य हो ही इसकी शादी का नदी निये |

ज्या सिंह ने लावी संस्थे लेन्द्र जॉरब मूंदली झीर सी चीन से बढ़े जब भरत बोन जावे ले ज़ीर से जिल्लाने लोगे कि ते जावे दिवदुन की शादी उपबृश्य ही लीलावती से ज़रूण उसकी मेरे लहुंहें के लिये ही इसा ने स्वार्टि।

सेंबेरे उहते ही राजा रामी के कार्य में गर उंगर वामी का राख उपने राख में लेकर विने र नोले - दिपांते में पुगने दीन ही मुन्दे सुन्तापा में उन्नहप्यमेन शिवहत्त की शादी विभव गद के राजा रामसिंश की कत्या लीतावती से कहरूंगा। को उन्नहण्यान करना की कि कीर दिसे वह सेरेश मेमना नादिये। उसके उन्नहार संरोधा मेजा गया उनेश्रोणे वहरे की दिसुंबा के सादी कड़ी पूमाशाम से होगाई।

(2)

शियदा शिवं म जाने आज राव में निक्स निस्त भी स्मित में यूस रहे हैं / अमें चेहरे ते केवा मालून होतारी कि यह भिसी गर्द विमा में क्रिमानी क्रेंग उसने करे व्यक्त जारे हैं / मह कार्म खांझ व्य भूमें हैं अगर कार्म (मेर्टा अगर गद्दी ग्वेमाने में ह मह बुद्ध होग्य वूर्ण क्षेंगों से स्थार उपर गांदे रोग लोते हैं । वस प्रकार की जिमाने बहरे व अब १२ बन में से बन बन का श्यान अग्रभी कर्ना व्य क्षेपी हरे चारी पर गांप मेंट यह विकल्किक नींस कर बिल्लाउँ कि के में में मांग !

शिवदन किंद ने नहीं ठरफे रेका कि में अब हुणें सुन तेर जुन्दे देख ते। नहीं यहा १ अब उसे दूर्ण प्रजीत है। गया गद्धे पृष्टे **द्रोर नहीं** देख रहा है ते उसने रूप आजी शाम मधाम के ममण तमाई और उसने उसे हर्यन अपर चढ़ भवा । जो ही उसने नारी में वैर चरा नो ही उसे सम्दर्भात आई। उस आवाज की सुमन्द रुक धवनत रसभा क्लेम क्षेत्रकथा । अब रोम मंद तीमवा ते मह नहते लगा के प्रमासुग १ न्या मुने यर क्या ना ही वहेना। भार असना भन असेने इसन्तर्र से भगानर पराधा वरम् जीत वसका दिस गर अगरत था । जात में दिस की कार्य कर के रासी थारे ए उनोन कहने शहर किया (बड़ी कार्रेनता से यह कक पतंत्र के पास पहुंचा और बहुत ही सामधानी से उन्यमीकेंद्रा भर किसी बीज़ के रशस्त्र तथा । अब पूर्ण निरूप दोगमा कि उनस बीन को में देह दश दे बर यही हैं तब उसने अपनी जिस से सन्द शीकी निकास उसरेह के संभारी और भीरे से उस ने जाते के सोते का हार जीकाल लिया। इसने, उस बार उसने दस हार की ब्रूमा उजेर न्युत ही खुश होते लाग । परम् जिस् क्रम रम उसके मुखना भावतरल गवा उनेश्वस का शरीर पार्चर को पेते लगा । इतेत है में नहां स्वरका दुआ । क्वरके की आवान से बींक यनसभार इस्त र्वाने के साम्ब सर कर कार्य होगाया वस्त्रा अव उस्तेन वहां कुर्व हाराना पर में वह वहां से हरा उने 2 उसी बारी के बाद की 2 उनका वह को ही बह बब बार काब व्या लामा के वे उत्तरमा चारता था उसे वहरे रार की Grans का "स्वतर रार जाणते रही "। अब ते। उसीय आण प्रवेश उड़ने लगे। रसेने भर ब्रामा बीउला दिया भी। पर्यका उसके मुलरते की इनार अवकत का । इतते ही उसे क्या होंग काम यार आया । उसने नारी से शाव पनिकाल कर सम्प्र देशक तो वनन कुने के । कस फिर नवा था बढ उसी वसंग ने पास वहंगा और ताम व अणे राप रस कारे देखने om कि नर उक्तारीति की की कि है भा नहीं । अब उसे क्री निरूप ही कारा बर अभी जी जित है हो असेने उससे केर बरए चुने ही । इसने में ही उसे बिसी दे आते की उनहर स्वार् थी । अग्वास स्वते ही यह भागा क्रेस भट उसी वार्य का का दानी में बहरे रार भी बड़ों के आ बुका था। उसने भर अवस्थ लगा भा उमेर भर की से उत्तर अवा कीर अमित की बर्माल दुका अमित यह में पहचा और कह उस हारकी अन्यनी श्री के महे में जान प्रसान होने लगा । अम् उसने सोने के लिये अपने असा उरतरे तो एक रम करार की जातनीन पर राथ जाने से चों क बड़ा उतेर बक्के वनाती क्या ने होशा हो गया।

के बहते ही देवी सिंध के सकत में रोगा चीत्राम्य के 33गा। सम् व्याप्य परे पे कि कि पर क्या होगावा। सम व्याक्त सिंह काहित से सदागुशत क्या करि की अपसे स्थादित व्याप्यो लाजी लाजानी लाग ने देखने व्याद्दार्ग के वास्त्री तम्बद्ध क्या नगर कः वद्दी जो कि रक्षेत्र वेट में कुसी दूर थी। उद्देशने नर नगर स्था प्रमान के रेयोन लगे। अन उद्देशने उसका इत्यक्षेत्र क्या को निकाल ली और कार्यकों के रेयोन लगे। अन उद्देशने उसका इत्यक्षेत्र क्या को निकाल ली और उसकी स्थान के रेयोन लगे। अन्य उद्देशने उसका प्रमान के प्रमान के विदेश रामा अववासि के स्थान के रेयो के लगी ने रेयो के लिसी ने यूस कार्य अववासि की अववास का अववास के स्थान के रेयो के लिसी ने यूस कार्य अववास का अववास के रेयो के लिसी ने यूस कार्य अववास अववास के रेयों के स्थान का अववास के स्थान के विद्ये के स्थान का अववास के रेयों के स्थान कार्य अववास के रेयों के स्थान कार्य अववास के रेयों के स्थान कार्य कार्य के रेयों के स्थान कार्य कार्य के रेयों के स्थान कार्य के स्थान कार्य के रेयों कार्य के रेयों के स्थान कार्य के रेयों कार्य के रेयों के स्थान कार्य के रेयों कार्य के रेयों कार्य के रेयों कार्य के स्थान कार्य के रेयों के रेयों कार्य के रेयों के रेयों कार्य के रेयों कार्य के रेयों कार्य

कारी का स्विद क्रक विकित सामारी द्विरिट्टे, लीको में तरह वर्मी बाते होने स्वित रामा कारित (वाका विवादक सिर्टे रामा वादित (वाका विवादक सिर्टे रामा वादक क्रिके रामा कारित (वाका विवादक सिर्टे रामा वादक सिर्टे राम

राज्ञभुमार नुप्र नाप रामे है । ४ भिगर तम इतीर में द्रणी सामित रही । इताने नार सामिना में जिस केवी भिन्ना जैमेर अमाने ने सामेन रिस्ट नगाभार तथा सामाधिसाम ने उतारे जिस मुख्य कर सामा अपराध्य स्मीकार विसा

किर राजा ने नहीं - न्या या नरार ही तुरुविशे हैं के उसमे क्षा में नरार हैं के राजा कुमर ने किर गुंजा गिर्द्धा। ति स्वार है कि स्वार के बार कि यह तुर्मने नेता किया। विस्ता किया किया है स्वार किया है स्वार क्षा किया किया है स्वार क्षा किया है स्वार किया है स्वार किया है स्वार किया है स्वार क्षा किया है स्वार क्षा किया है स्वार किया है स्वार किया किया है स्वार क्षा किया है स्वार किया है स्वार किया है स्वार किया है स्वार किया किया है स्वार किया है स्वार किया है स्वार किया है स्वार किया है

मणा जुमार ने राघ मीर नर कर करा मराशाम स्थानिय " सक, नार्य जमनी भी के समय स्थान स्थापंकाल रंगे सर्व कर कराम । में अमेर मेरी यभी रक्त प्रिस्टम कर समार पी रहते में भेने देशा सक मिरस कभी उमारी हैं उस पर सेहर भी अमेर उनके सम पर नाले भिड़े के । मेरर बहुत्त पीरे पीरे आसी पी । एक उसमें नामना नाम की नाम पी

स्तरी क्रमा-प्रमान से देख दक्षे थीं वह देखे राज्य सामा दिखे जाता वृक्षी देते हैं।
दश्मा क्षादिव —(दिस में) जुले में बहुत बगीरे में अपने शस्त्र में स्टेश उपमान नहीं
दिखा स्वदाग द्वा । यद्याने यह मेश उपमहितोता प्रमाश बुले हैं तथा कि में पत्र से स्व करम भी भी है नहीं दह सकता । युक्त को १ सके (सेचे हंड की सम्मार्टिंगी विमान स्थय जाता होंगे नोते — में १ से देश काता की उपमारित्य (अम द्वा दि दक्ष विमान) समार्टिंग कात प्रकी आस काता दी श्याचा काता कि स्व में मां।

भाज भाग काल बजी वी स्वता हमिर ग्या भाग और इन्न भागीय बजारे को देखी के राजे प्रभा अभाग कार्य को देखी के राजे प्रभा कार्य के स्वाप के स्वाप कार्य के स्वाप के स्

हीन ह नी राजागार राजने जन्मी के नुब्द रिसानि राजने निर्देश नार है च्यान ग्रेसी के भी शिवात मधी कि नद उसे के कूभी समि । अही को देश जन्मी है इस नाम की नारी के किये नथार म उजा के राजने नहा - उपस् भी से राजने स्वामार ने चार उपार है। ब्यान नहीं के द्वार समास चाली में उसके क्षार उपार । असी में सामक्री राजने स्वाम उहें और राजने में नाम दे

अनी दुस ने मास पहुंचे और कार में १मा में उसकी ने स्थान के स्थान कर है। इसे ने कार सामा ने वर्षाने कारी हो लगा दिया और रामभार , ऑसे ने ऑस महान से । पर रहे ही <sup>ब</sup>र आती के श्यान के तत्वकर स्वींच उसके अपने बले यर तीच के दि के औ ते दम्बी रोक रत्या तक राज्येन बरा- में धत्य प्रती हाः दु व्याप के रत्येत् मुने ज्याने पुना की भी प्रवृद्धि त ब दूसी-वास्त्रि । पर इतना कर बद स्थान सहस्र वर्गन सहस्र वर्गन रम रही हो गी जैसेर राज्य अर के शांक पहुंचे ही से र के र तो ही से ती ता तारी में बलागर बचा भी उत्तेर बहा - म्बलाकी। बच्चर तो के राहे के तो विशंपराधी व पारम् शामाने ४ के सी बी म सुनी हेंगेर सक्षमार से उनके मेरे के प्रका पड़ से अवन कराहिका. अपूर अपसे अ, ताह बाद बाद ब्रेट्स है अपूर 1 लें इनका बेंस पा स्थानका अप बडी भिलेगा । र स्क्रिके स्ट्रिश प्रदेशाने, राजा की सक्तावनार के क्राउशी। ए उसने राडपंत्रे कासात् क्ष्य से प्राप्त क्ष्य के प्राप्त कर केर अनेन आने नाम कार्य की कि सम्भान्यामः देखे ही करिने हैं दिव युव्य भारतीने लेंग ।

क्षेर परम मन्याना लीतावती भी पाते में पीदे सात्र हो गर्र । रामा में १ भर सलकार खींची होते. अपने की खंगाल कर बलागर बलाने लगे इतके में ही बिदी ने जाके से उनके राषसे तलकार खींच की लेंग उनके काम में यह अवभाग स्नार् ही - "बाष । या अववाज क्रांत्र अवन्यतीका वी है जो से वासीकी ला के रहमाने शारी भी । बहिले उत्तव कृति ही मद बाद बना म भी किये ।"

(2) ना मेरे कर न्या भारत दिन भी में शब्द माना र खोग नहीं नहीं । वहनेता नहीं में मेंते कर - ऐते ही केंद्र में भी खेलों का कार स्थाह उसमा गुल हो तो का आयबर कुरहरी वह या उत्ती में स्नाह रोगवा . उस्ते भी मुक्ते था देवे में खुकी से अपनी पीरणता पर लारू बना रुआ-पलपडा

(४) ग्रामका अनुभव- मेरी व पालाका बहुत बड़ा भागा गाँको में बीताहै। गाँको में बुतकार्य. गान मिलते के किनु <del>कारके हैं</del>। बारण नीति शा सा का अगाव है।

मंग में भिना रक्षा के मनुस्परित हैं। उने लाम के ताही कारिय नरता चाहिये माता विश्वी के प्राम में समामिका भारत है तिल्लों के मिन में स्वकृत समाम । में समा-तियों में हिस्स भी वाहशाला तथा यू भा अते मुख्यसम् वावा और वीशालाय गाव उनार मांगाचा क्षा ले गान ने किश भार शारीत क्रिके निके को कि पे कि ते निक दी। श्वाम के। तमानी ता किसरी है। लो आपने देवा 2 अगर वनीतवा नला नी पती । नेष्ठ और वोशान नामान - मेरी तमक में में भी भी नेमा की भी बीती बोती वहिने की न जांचे नहीं ते नामा ता ता ४ अति कार्यादेते हैं । एस गांच में पीकी प्रीती परित बहुन्ती पर इति ने की (लंबा कोनी की आकार ही तब उत्तर में इस्तबहुन्ते की कार्यानको बीजी भौतिश्वामाम मरी लेगा।

था 💷 मंत्र नालों हे केन अधिक भागी जिल्ला बेडिम हो है उत्तता लेलना चारिये। क्य मार करते :) रेचे अने क्यान अवाक में ने लोग कर मिलते की मारा है 

रेमाव\_ 12\_

# अञ्चल में

बंगाली रंग मंच.

मात साथे प्रत्य दित है कि समस्ते परिका बंगानी प्राप्ता साम भागायों ने नातु नवीम के नेव में महा 1केपालामा था। पदाब महा कोई परिष्य दंशानं पन पा अपने अमेन म्लूप्य सिक्टरियोंन भी उत्स्व पता से स्थाद उत्यर मारे नक्षिति है। सामास्या मा नक्षिते भारे से द्वारामागा राजा बुकीम बुक्त सर्वेदेय 'मामभा प्राप्ता औदि १८ ४६ में खादा प्राणी में मात्र सामाय वस्त्व के महा सेकामणा पा असभी भी सामक दूरी पूर्ण के समाज दुर्दी भी बाला करें में येन लगा गावन।

बगारी नार के क्ष्मि — १६६ में रूब, बगारी नार स्थापित हुई प्रस्ते में स्वेपित कामा डिकावर्ट किर्याहर में ही खेला पा मिर्ट उत्ती साम ही विष्यात की किर्यावर्ट की किर्याहर की किर्याहर Ratinal दें, क्याल समस्ते नेगेर भी से किल हुस इस्ते भी प्रस्ते कामा (कार्याहर किर्याहर के क्षेत्र के सेगो नार का मण्डाहर के क्षेत्र के सेगो नार का मण्डाहर का सेकिंग की दें किरा के से किरा के से किरा की स्थाप का मण्डाहर की कार का मण्डाहर की कार का मण्डाहर के से किरा के से किरा के से किरा की से किरा की

भी ८ दनमें निर्देश होते हैं होते न यह जहाँन ही बहारना कुळे है 'बुलीन बुझ-स्केस' अबू राम
आप नसाम में प्रश्ना रमेला गामका । मामू प्रमेहारी लाल ब्यूमी अम स्था रमेंदि का गमकी
कि पितारी का भाग एसे साबलाई हो किया था । साम्युक्त राम नासामा स्थानिकार हो हारा
लिखित के की-सहरू 'मामब स्थेल भी उसी वर्ष काली एसमा प्रमेश के भागत
ब्यू जिला गपाथा । रखें भेंभी बाद 'मेंदियी जाती में शिक्यों का भाग खिल था । अन्य
स्थिति में 'मिरोनो की कि स्वेल में भाग (स्थायी के जाती उस्तम सिर्देश की है न

सप्ताला - उसी की नाव आपों तो देव के मकाव पर 'स्वतुनाला 'को जागण का दसमें भागे जेने कोती ने डिवे माध्य प्या मास्क्री के नो नोने समस्वाद योग्य और दिवारी कार्य थे। यह को अवस्वाद की करों है (वे निस्स स्वाद केमार्जी कार्य के ने माराधा सर्देश होस्से कुला कास विस्ताह लाल नारमी भी मिनामके।

१ र १ के में विश्वास विकाद ' मामका मारक अवरिष से किल्पिरिकायती बहाबाजार के बाबू जो कहन जाल भारत के या कर यह मीर सर रोग बर निव के के भी देने नव निव के अगा कि के मार्ग के के नार् ने ख्रीन्यम का पार्र की उरक्षीय शिलेके किया था। १ र ६६ मी १ २ वर्त में के अर्थिन अप्राह्म दह का स्थान आरी नार क सीवामाना राजवारी के प्रा अध्यः कर खेला गात । भी मस्टिर का Park विरामी कर के तथा खिला मागवा । अनला के भीच में बगाली समझे के सस्वाप द कि। है : नाम चीरा है भी उपार्वने छै। उन्हें स्वाप्त ने भी स्वास्त न था ५ उन्हें के उत्तर भक्ति कर्न सामार्या ने, सम्भूव नह ही मार् उन्हीं ने उत्तर खेलें क्या का । ९८ ६६ के आहे के का 'प्रमानती 'तारवा' लगार श्वीत पूर रोड में अथ १ मेंने ने लंडने नामू प्रश्ने में लिंग ने या न किना गा। 'राहुतील' जा पहि जिस्सी नार्षे गुरुष रहे या । यह रहेल स्ट्री वारा के नाम अमका व मार के मकान पार भी खेला माथ। रसमें बाब विप्रमाध्य वस उक्तमालेक डेमेर मेम क्या मान में मामालियाना । क्यू (उप मार्थन वस्ते हैं-ल ने लिप सुर भीत भी बना के वे मध्याने मामारी - वाद्मीयुग्या वतारी में भाषा रकानी किसमें कि गय शिरीश नयुक्तिसमें भीमवाई कार्या रेवेला का मिरीन क्रिक क्या व के अवार का प्रदेश था। वार् अमेन होरवर मुका के मे रहा के भा-मलिक था उसे को 'चातीराम जिसी का कि हिया मामक 'अन्त'क कि कर मेरीयु माथ बनार्भी वे लिया का और मानू राध्यान राख्ने भेनामालिका था। बाबू अमिरत सर कीर बाद मारे बाद करा मान में वेश मन की व्यवस्था की श्री। न्य स्मिम तीम श्यानो । खिलागमाना छापि तो मुनार्थी वेदर के पालेख मा दूसर बाद दीना वर्ष बोरा के यहां न्य , और आवता औं तीला कर नित्रीश्र नित्र वीर्य के सर्द के यहा स्त्रे का मान । सर्श्य वर्ष माने वे भ रामाभिनेत ' तमें ने नटन भी नेरामचनी सरकारी रक्ता नी राम प्रार मिन के परं से अहम्बर नापनी के लिये निश्च नर रहेका । यह राजस्थान समाद नार मायान वात्रम्म हार वे नीम्बर ना दिल्ली माथा पर उन है। नारी कित कार बार न आमान के निर्मा कार ने निर्मा play किया ! ा समारिक मात्र मंडली की स्थापमी के (लेपे एवं प्रसान बिपा जान उत्तेर रखने नियं नाम नजीय नाम नाम अपनाती, नानू यानिहरूर रे जेरे नाम की नाथ जिस के श्रमास्त्र से युक्त निवस्त्रालनी इसाशित किनी गर्री वातू रामिशाना प्राप्त १। अस्ताव के रिक्स के क्वे कि वे पर मही नार्म क दे मिनोरेशम बे निषे चन्दा निष आप। मनता से अब्र अस्ते हे बहुते व्यवस्थायम् अपमानते हि । अति चे अवस्थ या अस्य व रदी की शिवरी में केंब दियागया। लीकावती अपना के किया देवेल असे के पश्चात् लीलायती गामां देवेल पुत्रक चे कि (मिर्स्स नर्द पोब ने 'असित ' का यार सिया था कोम्द्र माच बतरी

पद्'ना क्रिकेताच प्रिनेते 'नाष्ट्र मादर-वयुक्ता, नाष्ट्र राज्या प्रान्तव नहिं (स्विद जारित का बाद पुरश ना का में जी जा जीत का जेता बाद अधी के हिसा में उर विवास का कार गरेंड माच बा स अंद मातीलाल छूट ने भी रस सि में भाग लिया था पहिला और १तरा अन्य में २ पर मक् बहाबन चाल के प्रस्का प् लिला गमाधा तीचा रित शानि राम बोख की गली में दुआ था और भी अन्यथा नहें कि व दीवान चा किन के द्वार किसे मते है। बर जपती जामुख्य जावल्यापक नामू अचेन्द्र रोशन, मुस्तपी, महेन्द्र लाल नील मोतीलाल कर, नोग्द नाच का में , बिता चयु का में , एशामान्य कर .एशामीबेट कर पनिवास सर् और अम्। बाल मे स दे। न्तपनी का द्वितीय किल तबीत तपास्त्रभी 'धा जिल्ली कि अभेजुशेस् मुलादी ने 'जलप्द ' नते से । ध्यमारी के श्रुतीय हिस - माइकेल का श्रुप्का मुमारी का निर्मित किन्छ विक्रिने में के 'भीमित्र' का परि लियाया। शादीयनार क भड़ती नील दर्पण 🗠 इत सञ्जेको ने अवकी शक्तिको के स्थित दंगमंत्र नती ने जोरलागाया जैतेर नेपासके ने पा 'सन्याल पार्माद अमाम ४ मारा के है के पर बिया। बाद अवन मीतन निका भी के स्थान थ १रेडसेल १ केपा भाषा । सादीय नारक भड़ेली । अपा खेल १ र्टन्स्की ानी रिसामा को हुआ और यह ही तिथि कलकरों में माली मार्की कामन दिन आमा अमर्ता है । भी ल दर्पण 'खेलने के लिये चुना गया। बाद गिराहर म प् चीवा में रसमें आग न लिया जी कि के गत्ते के कि यव मान मित्र कि में जैन रिक्ट किन केरे किया आप। राजा राष्ट्रायाना देव -\_ क्रान्यास घर को देका समाप्त हो जाने के नाद नाटक मेंड भी जा स्थान राजन भी के सोवा माणार के बहापुर रापानामा देन के म नाम में बदल दिपामया । मिरिश चब्रू चाघ की उपस्थिति में मेपो हो स्पिटल के साथ टाइन हरत में नीत दर्पण केलागवा ऑर क्लबर तील में भी रसी समय पर केल की व्यवस्था नी गर्र ('नीलदुर्वत)' नामन स्थेष्ठ १२७२८) (Gal दिस्म्बर्ट्नो स्नलागया निस्से टिकिट भी लागाचे मधे पहिले धभी जीत् भद्र पुरुष निवाकी कि मुख्त टिबिट मिलोर थे वही देख पाते से प्रमृत दिकिए के नेकेन ने पर सर्व साथारणानना ने भी इस जगाली नाद का अवलोकन किया इसी लिये राष्ट्रीय नाद अउली के .चफा बंगालीय नाट्य मडली जहारमाता है । और १२७२ की God दिसम्बर् को जनके के केमाली कारको का जनके दिस करा आसी (अदिस्त) (असमाध्र)

विचार हरा।

### तरुण भारत की विचार दिशा.

दिशिपम लोगों भी शनतम्तरी है। गर्मिय शरका विभागिक भारतीय भारत भी ती के कारत उसके स्वप्ति में भारतीयों ने रीगर रखें है। गरतीय लोग क्रके कार्त में बड़े स्वर्गित है पर में लोगाओं में भारतास पदते हैं। यूर्व भारती परीक्षा नहीं होते तथा तमभी भारत को भी ग्रेण्य भारतियों से मूर्त है 3. में फेल से भी कार्त हैं। महास में शारती जातार्व में रहगरे के कार जंगाल मूर्रा श्रेप्तों भी आगर्था में अग्रती जंगाने से हैं रेगों हो जे पर भी गारतीयों में सराब सोगाल पहास जैमेर के अगरेशों कार्या रच होने पर भी गारतीयों में साब सामें गिरालों में भी है पर्यायों है। जे लोग अवनी स्वतीय भाषाने से स्वार्थ संवर्गित भारतीयों में

भारतीय कुनान्ते हो १८ भागति क्रम शिक्षित दृस्य आशिक्ष्म । स्थे भारत में नेनल २ नरेड २० लाख आसी पढ़ या लिख सनेते हैं / रूनमें से २५ लाख म्मुष्य छोनेनी लिखांप पढ़ समिते हैं ।

हिराह्म की भाग - मेंने स क कार्य मेलेंग के मुल व्यक्त से बात की उत्तम कर कार्य की उत्तम कर की पात की उत्तम कर की पात की

विजय वें जयनी.

विवय होने पर भी इन्फोर ही हिन्दू भुसलामात उनेर देखरे वन आपी वाहते है। भारतीय हिराद्दा हरा स्मी इन्फ मते है वक्त देखरें ने उन मानिकार हिनों में देन भारतीय किया विद्या किया नो अम्बर स्मातको होता ना हिमें। यह बात फोमानों की हाई में उत्तम है। भारता में १५ इस्तिकार हो हैं। भारतीय प्रविचारणी स्वार्ट्स किया किया के अने किया किया की लिया की अम्बर्टिस की मानिकार की है। में हैं है।

याना द्वा काम गिमा भाग देना तथा भिमा की में माहके की समाज की के लिये क्का जिल करते हैं। जलका में क स्वादन समाजिक काम महा क्या पात भिम्नी के माने वाले जुली में भारतीय मही के बहु कहरें पे उनकी क्या कि तथा उत्याम हिमा । बोम्बे में दनके क्का वेश्टर तमें मीने की लामी जावना , बंगली है देरराया, जुंगाका है के दिखा मुस्तामा है की की की काम विद्यान कि मान क्या की कि स्वाद की मी कि स्वाद की की की का की मी कि स्वाद की मी की स्वाद की मी की स्वाद की मी की स्वाद की मी की स्वाद माने की माने की माने की मान की मान की स्वाद माने मी कहा की स्वाद माने की मान लिया है स्वाद माने मी की मान लिया की मान की मान की मान की स्वाद माने की मान लिया है स्वाद माने मान लिया है स्वाद माने की मान लिया है स्वाद स्

**स्वा**ष्ट्र



यात्रा के अनुभव,

भारतब में इस द्वीनया की मिने रखी दुर्श्यों के दिनों ने प्राप्ति भे भो के साथ कहीं भलाई नहीं की जाती। दरेक <del>शक्का</del> मुख्य दिनसत्तर लटने की क्रिड़े में रहती है। तम लोग नार दीबारों में रहते दुस्ट कभी रस बात को नहीं जान स्वाति । इन बुटियों में पांदेला अनुभव जानू स्टेस्ट्रम से उतरते ही 3°आ जा रसछ-जार है । १वरसर बगल में दबावें में प्रश्नी सहक्ष से सेस पर से शतर में अवस्त का कि सामते से जाते दुस् मनुष्य ने मुन्य मर् प्रसा व्या जाती उत्तरे हैं। मेरेनेव्यरा वां बसी माडी से उत्तराहुं (बह बोला - क्रियर से उम्मामन दुउन मिने जहां -दरिहार ने आवत हूं। को हो न्या प्रमाश तरहरे जैसे तुम ते कृते अवतार् उत्तरे जतीत होते हो । सन्, भणवाय के अवतार उत्तर आपे । इपा कर र जिनित बात करने शक्तिये भीने करा -बीनिये। ऋर सडब्र से भीने उत्तर कर पास नाले ् पूर्त भी यं भी बेहा - लोव उसने भी मुख्नो उप्यत आकृत दिया- विद्याला स्तृति पार करते हेंगीर नारण दूने भिने कहा - बि. म्ही न्यागत भूमि । रिवेर भुरू देख हिलाने के बाद कहा कि लगाना श्रमहिने दुस्र मेरी सब स्नी श्लेग्यहें, में तथा मेरी लड़की और प्रमन की सेरा लड़ना. इकते रहणार । तम से टमराप रकरते हुन रूप ' २ ३ सर जारा बी लेल्ंगा।आपनित-उपा अवने किरते हैं। नहीं क्या होती कुल देखा औसे लाग्छे हो, यपाल हो हैंबेर मिने उससे स्मी-मनाम प्रवार नोनीला राप्ने। मेंने जह - में अन्य आर्थ समाने में स्वाग दें हैं । शीख़ ही रापे जिल्लापणी रेगेन म द बरों"। विल्यून रोने में से जेस्र बतावर बत्तवारण "उम्म स्कामनी अच्छा - १३ काने से देशीनचे , आठ लेल्या, अरमह "तिने जा रामानव थीं ही शोर जिल अपनी। में भी माना दें रहा लेंचे बुद नहीं रेस्वला। भें उह कर मन दिया भीदे कम, मन्य उमता दिखा दे दिया उसने स्पोदे पति से दूर - क्यों मुख मिलाँ बर्र मोला - बरी । में क्र क गवा मेंने उसश्क्त से बादा सन दंख - ब्रिना ज़िले भी २ मास उर पा जिला की से भी रखे रिस्ट बहरा नगम्(५) , स्वेर , मूल के भी स्वेन १.२ व्यान मांगे निमें नहीं विषे बोला - भाई सादव यह नो स्रोत् दी हगला फिर्स्स है । मेंने नहा - हं भेज दया होगा। क्यों की

्यम बुल ने उन वारी दूर ने साब दुस का हार नरेंगे ताम सकती इसरा मेरा आगुभन पहेरे बि यूजी लोगों वर नमी का ब्रिसन रोजने वित्र जी के कार जाम वहिले में 11) दिये इस्टिके महले में में श्वीत्वया नवारेश्का ||11 रण तर्क में भारत रेखी इसरी तर्फ अध्वयाका रेखी अलग मोजनाका देशन अकरती जरानुका दु।रम नहीं । लेकन र अमराती रख जरान में बरते थे। जुनकी भी २ मिता त का रख अहल भा खान, जो जो भा रूप, भीजागालयभा स्वर्गान बखना का । छोत्रे के (क्षेत्रे मारेर महे ने पतंग सबसे उपस्ति मंत्रिल है। ब क्रिये गरे / सीची जरा-कि मारे में ए उमार भी रेमा माराम तो नी मार निषी अब रान का साम जाम तो थे वी दिसे । की कार कार में नेने कर सार भी आप हो तो लोगा रका भी वनावा दिलाले वे भि अत्या भर मेले ने अवहाँ हैं। करें दुख भी कामा में नहीं काता। उन्हें मारका आप करी में अभाग दिका ते भी में नहां से सरवसत हुआ । मीरे पता com वि पती शन्ता नुकर्ते क दमार तम हार भारे हैं जीर पूर लेजाते हैं । पर इसकी उभार उपय-कार्य करते के लिये नहीं मुक्ति। इ नीकी छात्र में भी अवका मिलेलाका अलावा किए क स्नाम माराका । तिमे ४) दी। मात परें हे जी २ पम जाता मता ल्या २००० में वह होता मारीहै। परमें १५ १ इसमा २० विश्वत वनामा कि ने उनकी रोती रेमा भी बाद महे हैं । इस्मी गर्फ साधारण मास के बास गम उराने श्रीख़री ९५) रेनरिये जो के नेवी उस पाना की सव-प्तीय मेरा आपुभव यहें वियोग्यल विना दान मिल्मा वडा महिन्ह 'आवत्र 'भी बाते हें एक आकृत शाहक से दाने लेने गया उसी नेड भीत आत्म देने के का 2 9श्र किये - (1) संश्राम मामुकी मक एक नार मा अस्तिभी अधिर बहुतार काम नारिय (शक्त मेनी में देशको व्यो हैं (2) करते नेद का मंत्र दू के नेद में न्यों हैं (क्या रिकार नी पार् नहीं दरा कि पारिने ये मंत्र लिया नुका है। उत्तर कारत के करिय उसी का अनाव की पा उपात से दिया, ने बड़े, सन्तु स दूर । बावाद कार्यों से मुस्ति मेरे नमाम मेरे समित है। कातः समित्र उत्तर लिख देश है। संव्यक्ति ज्ञानभी में म २००६ मार ही बहुआ-बाहिसे। उन्नार अधिक पहना भारते हो तो सब मंनी का भा उत्तर ही नार कह करे। वर शनर संधा गरेते की अनिधास समयनथा ) (२) वेद की भागांचे व्याकारण में काम उपती है। उपयक्ते राष्ट्र व्याकरण भा अप्या क्षान मही-नीले - में व्याव्यवण नहीं का हुआहे मिने खुश्क ण्या - तम शंभा उर्देश ( DA 42 400 1C



## फूल्रपंखिड़ियाँ

मुन्ने बुला ले उनकी पास — टेक — अंक देश में सन्देशों की, पान सका हुं तुम की में, दिल में मेरे लगा उना है, लेरे जिलने का विकास ॥१॥ सीना करता हुं वि लू है, जीवन नर के परले पार, जुना उना है कि लों की तू. हुम्प नाशी में बरता वास ॥१॥ इम्पिया हे का उम्मेर में, स्वोन रहा हूं तुम की नाप,। हाप वजाले मुन्ने विकाल, जेरे जीवन के ता अपसा ॥३॥ पासा में हे बना करोही, राज राज वा सक का है, भेरे जिसा बर जन्द कुमारिक मकस्पली की मेरी प्यास ॥४॥ जैसा हुं मैं वस्त है। मुन्ने बुलाने के क्यों जेला, आ पहुं मूंग विना बुलाए, बन कर हेए विरला राज ॥१॥ परिवतने के पार में नटरवह। रंग जमाया करता है, कहीं सला कर सही हैंसा ता मेरी उमिरत उद्धार ॥६॥

अहीय विदित है दम को कहते करे, विदित है उन को कुछ भी नहीं। "कुछ नहीं हम जान सबे उसे, सुजन वे, उनको उस मा परा ॥१॥ \* \* \* \* भरकरे जन है इस में सरा सबस सार वसी निगमान का ॥१॥

· 24 - 3 + m "



अपंण

तज मम मातृभूमि हित प्राणा | जो दुःख जीवन का सुख पाना ॥

जग जीवन के जाल भवरने।
भूला फिरे महाताना ॥
लूर मची है चरण सुजावी।
शोवत है भाराना ॥
फिर पद्यताये राध न हे है।
बिरधा है आसू बहाना ॥
मतहर मूर्व मीत के बुद्ते।
इक रिन है मर जाना ॥

गुन नित उस के गाना ॥ भन्दि भाव से भुन्क कर प्रेमी । चरठाव भीस नवाना ॥

नमी

B MESIS

रे मीव मोत। तुम जिल्लो मीरस है। है जर तुम बिल्ने निषुर हो, तुम्हें श्रमी नहीं उगली। पानी में चानों बैठ कर भी तुम सरस न बन पाने। चाना नुष्यी जरता।

> रे रिसरः। जो भावुनो के सरतान , भरे रितन्द-मूर्पन्य हरर तुभ्रे स्वरसता रिवानं- अभी-उच्चल वर् तो लब भावुन स्विटन पेडे॥



## गगनाङ्गण भे

ना वर्ष — निजय ने जायानी आज स्वानमें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। विजय में -किंगल का वर्षों भी अन्तिकान करता हमारा विवाद में की हैं। विजय में -अपनी ने जो अन लिया का उराको तिवादने में की हैं कर्म गर्दी भी गर्दी स्वानमां को तक निजी इसका निश्चय मानी के कार्म कर्मों की व्या राम हैं वे करें हो पर इस करता चारते हैं कि मार्ग मिता हैं। वर सामिति स्वान मार्ग में सामि किंग करते की सीमाराम जाग्याधी है कार्य कारी में मार्ग मिता मी बा वह सम्मिता अने कार्य सामाराम जाग्याधी है कर्म कारी में मार्ग अने वी वह सम्मिता भी बार्य स्वानमां देश हैं वह आमने जाने सामाराम अने विश्व पर स्वान हुए हम इस जो कुछ हैं वह आमने आने हैं। तनीम बा विश्व मार्ग स्वान हुए हम इस अवश्व पा विश्व लो जाने सर मिता

स्वार की भागम भी वात है कि विजय वेकपानी के संस्थापन भी है जान के में की की की विजय वेकपानी के संस्थापन भी है जान के में की किवानहुगर उस बुक्त में द्राह उन्याशर कर, प्रधार उप हैं। इस कुक अवस्र पर बुक्त बल्लुकों की उनेर से उस विशेषता किवान वेजपानी के वर्तनाव का की की उनेर से उस विशेषता की भा द्रारिक स्थापन करने हैं। हमें विश्वापन है कि व्यक्ति भी का उनाम किवान वेजपानी के साथ उनके पुराने सम्बन्ध को साथ अरो की स्वार्थ की स्वार्थ की साथ की साथ

शहरी और आयुर्वेद पारमर्मा जार्म सब की सहामुश्रति भी पता।
आन विज्ञानपरिष्य की जो अबस्था है उस के नज़ में रखते हुए भी
हम कहांग चाहते हैं कि अधिशाश्त्री भाई यहि विज्ञान परिष्य के उन्हों
रहकर अपने खेन ने काम करें तो उन का मीरन वरेगा मधे बहें मही।
चीरा बनावी है पर बनी चीरन की हिएर करना और मुनाफ सुप से नलावा
अधिक कहिन है।

अगा भी र - युल में अमजीवी दल मा प्राप्ता हुआ है इस के अध्यक्त भी न्दीन किमान से अध्यक्त है। अभीयह दीवल भक्त्र से लिए लक्षी जानेका क्षान कर्रशहै। लब्दी लाने का हेका बेना इस लिए कि अरिशिविभाग को आमदनी होती रिवलाश भाइको को विवासकेगा। या जिल भार की मस्रत है वह इस है नहीं आसकेगा हिम चाड़ने हैं कि यह था। वहारिक शिशा वार वार्ष भिरत्तर लाती हरे। वेकारी की तमस्या प्रतिदेव अधिकाधिक चिनाकार होती जायही है। शिसिन बेकारों की संस्था प्रति-दिन बढ़ती आप्रही है यदि गुहसुल के स्नातक भी इस की संख्या बदाने में स्रायक हे तो पुरुनुल के लिए शोभाजनक है हो गा अब अन्य राष्ट्रीय विकालमाने इस समस्या के। हल करने की ओर पम बढ़ामा है और म-फलका लाभ का रहे हैं तब हमाया धीखे रहना हा निका होगा किस्डी दोने अंग्रियानी अपने से यह वमत्या हल ने होगी । यदि दूस के लाप दस्त-जारी का काम प्रायम कर दिया जाय हो जहां यह शिक्ष होगी वहांयह एक आकर्षक काम होगा ( तथा यह विभिन्नता भी रहेगी और प्रसमता पूर्वक सम काम करेगे । खेल की उन्तत बनाने के लाध भदि कर समस्या की और ध्यान दिया जाय ती लातक अधने जीवन में जहां स्वतंत्र होंनेकां तमाजके लिए भी ज्यादा उपयोगी होंगे।

हमेर मान्य अनि हि - श्रीमती लैसर और उनके पतीने श्री होन सत्यागृहा अमने आज या जल जुल में बच्चार रहे हैं। म. भाग्यी के आयम में आप दुव महीने में निवास कर रही हैं। महात्मा जी के व्यक्तों में निर्देश के अमने वाली महिलाओं में आप का दूसरा नम्बाह । भागवान् को निव्यक्ती का आगमन कमारे कुलका सत्यामुहा अम के एम्बन्य हर काले में सहायक है।

स्नात्व्य भारी मा का तब बुक्काच्यू जी विद्यालंका गत वर्ष से अप्रीका में हैं। आप अपने समय ने यहां बेर्ते दल के उत्तम रल थे। आप को पात्रम से जो ज्वा ना। था उस भी वेदना उन वेपन वेपने सम्बद्ध शब्द से स्नाई होती है। वेदना में जारू है वह उस प्रम में मौनूद है। आपने अपने प्रम में वर्तमान रिवलाई में को एक सब्देश जेजा है। होने विश्व स्वादेश वर्तमान रिवलाई में को एक सब्देश जेजा है। होने विश्व स्वादेश वर्तमान समय में उठी खोरी २ असनोष लहाँ। को शामका सम्बद्ध सम्वद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्यद सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्

महान भारत श्री युनाय सरकार की अध्यक्ता में महान भारत संख की स्थापना हरेहै। इस वे. संस्कान में महानना मालवीय जी अंत निक्रम सहर महानुभाव हैं। इस वे. संस्कान में महानना मालवीय जी अंत निक्रम सहर महानुभाव हैं। इस तेय का उद्देश प्राचीन महान भारतीय मुखता की देहना हैं। तुनिक्तान, जावा, मुमाना, कम्बोडिया, अनाम, मैकि का और पेर में प्राचीन समय में भारतीय जावर बारे थे। उन्हों ने जिस महान भारत की लोज करेगा जिस को छा तक सूरो पियन विद्वान कमते रहे हैं। यह संख प्रतिवर्ध मिल र देशों में विद्वानों को भेलेगा) प्रवी कमते रहे हैं। यह संख प्रतिवर्ध मिल र देशों में विद्वानों को भेलेगा) प्रवी कहें। में एक ब्रुते स्थापित किया जायेगा स्थापता में विद्वानों को भेलेगा) प्रवी कि कि हिंदानों के कि हैं से विद्वानों के कि हिंदानों के कि हैं से विद्वानों की हिंदान में कि हैं से कि हैं से विद्वानों के कि हैं से कि हैं से विद्वानों के कि हैं से विद्वानों के कि हैं से विद्वानों के कि हैं से कि हैं से विद्वानों के कि हैं से विद्वानों कि हैं से विद्वानों के कि हैं से विद्वानों के कि हैं से विद्वानों

उन्हें रम कीय भी चूनाइटेंड बिंगडम का पुत्येक आदमी प्रतिवर्ष १०० तेव ५० सन्तरे २० केले खाता है। अंग्र आम औ क्षिश्तके अलाजा हैं। जिस देश के लोग इतना खाएं उनकी क्यानीवन शामित हम से हुगनी हो तो ज्या आश्चर्यही इत्यार भारत में ६० कारन आदमी एक समय भी भरपेर भोजन नहीं पाते। जीनन शक्ति प्रति दिन क्षीं होती जारही हैं।जन कि हमाय देश संस्कृती भोजन देने नाला हैं। यूनाइडेड किंगडम खाई जिस हैं पास तीन मेंहीने भरका भी जाने का अपनी भूमि में नहीं पैका हैं।तानहीं के निनाकी प्रति नीसरे दिन एक सेन क्षारहे हैं। एउलामी भी हमतेयती में यह भेद हैं।

005700